# हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थों की विवरणात्मक सूची

सम्पादक डाँ० पारसनाथ तिवारी

> सम्परीक्षक **डाँ० किशोरीलाल**

विवरणक कृष्णकान्त पाण्डेय





शक १९०८ : सन् १९८७ ई०

हिन्दी साहित्य सम्मेलन • प्रयाग

१२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद

# हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थों को विवरणात्मक सूची

सम्पादक डॉ॰ पारसनाथ तिवारी सम्परीक्षक डॉ॰ किशोरीलाल

> विवरणक कृष्णकान्त पाण्डेय



शक १९०८: सन् १९८७ ई० हिन्दी साहित्य सम्मेलन • प्रयाग १२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद प्रकाशक डॉ॰ प्रभात मिश्र शास्त्री प्रधानमन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण : ५०० प्रतियाँ शक १६०८ : सन् १६८७ ई०

मूल्य:

भारत सरकार के मानव संसाघन मन्त्रालय संस्कृति-विभाग की वित्तीय सहायता से प्रकाशित

मुद्रक सरयू प्रसाद पाण्डेय, नागरी प्रेस, अलोपीबाग, इलाहाबाद

#### प्रकाशकीय

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना १६१० ई० में हुई और शनै:-शनै: सम्मेलन के क्रिया-कलापों का सम्बर्द्धन एवं विकास होता गया। उद्देशों के अन्तर्गत एक बृहत् संग्रहालय की स्थापना की गयी, जिसका उद्घाटन विश्ववंद्य महात्मा गांधी जी ने ५ अप्रैल १६३६ ई० को किया था। इस संग्रहालय में हस्तिलिखित पोथियों, मुद्रित ग्रन्थों, पंत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, चित्रों तथा स्मृति-चिह्नों का संग्रह किया गया है। आज सम्मेलन का हिन्दी-संग्रहालय देश-विदेश के अन्संघायकों का केन्द्र बना हुआ है।

इस संग्रहालय में हस्तिलिखित ग्रन्थों का संग्रह सम्मेलन ने अपने साहित्यान्वेषकों के माध्यम से प्रारम्भ किया था। कुछ वर्षों के पश्चात् अमेठी राज्य के राजकुमार रणञ्जय सिंह जी ने अपने अग्रज राजकुमार रणवीर सिंह जी की स्मृति में संस्कृत और हिन्दी के हस्तिलिखित ग्रन्थों का निजी संग्रह भेंट-स्वरूप सम्मेलन को प्रदान किया। सम्मेलन के द्वारा संगृहीत हस्तिलिखित ग्रन्थों को भी इस संग्रह में मिलाकर राजकुमार रणवीर सिंह जी की स्मृति में 'रणवीर-कक्ष' स्थापित करके उसमें विधिपूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसकी सूची सम्मेलन द्वारा 'पाण्डुलिपियाँ' नामक ग्रन्थ के रूप में सं० २०१४ वि० में प्रकाशित की गयी।

सन् १६६३ ई० में ग्वालियर निवासी श्री सूरजराज घारीवाल जी ने अपना बहुमूल्य हस्तिलिखित ग्रन्थ-संग्रह सम्मेलन के हिन्दी-संग्रहालय को भेंट-स्वरूप प्रदान किया। इस संग्रह को भी श्री घारीवाल जी और उनकी घर्मपत्नी सुभद्रा देवी के संयुक्त नाम से 'सूरज-सुभद्रा कक्षा' में सुव्यवस्थित रखा गया है।

'रणवीर कक्ष' और 'सूरज-सुभद्रा कक्ष' इन दोनों कक्षों में सुव्यवस्थित हस्तिलिखित ग्रन्थों की संख्या लगभग ८५०० है। सम्पूर्ण संग्रह के हिन्दी हस्तिलिखित ग्रन्थों की विवर-णात्मक सूची सन् १६७१ में शिक्षा-मन्त्रालय के वित्तीय अनुदान से सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुई थी। उसमें हिन्दी के १८०२ ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी कम में संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के हस्तिलिखित ग्रन्थों की विवरणात्मक सूचियाँ दो खण्डों में १९७६ व १९७७ ई० में प्रकाशित की गयीं।

सम्मेलन के हिन्दी-संग्रहालय को ग्रन्थ-दाताओं का निरन्तर सहयोग प्राप्त होता जा रहा है। विगत वर्षों में दितया (मध्य प्रदेश) के श्री ब्रजिकशोर शर्मा, श्री श्रीराम शर्मा, श्री श्रीराम शर्मा, श्री श्रीराम शर्मा, श्री श्री श्री ग्रामाचरण खरे, श्री मुझालाल पटसारिया, श्री केशविकशोर तिवारी, श्री जगदीशशरण बिलगइयाँ; श्री बाबूलाल गोस्वामी, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री उदयशंकर भट्ट (दिल्ली), श्री अटलिबहारी श्रीवास्तव, श्री सोमकान्त त्रिपाठी, श्री बलवीर सिंह फौजदार, हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) के श्री कन्हैयालाल सिरोहिया, झाँसी (उत्तर प्रदेश) के श्री राजेन्द्र कुमार

मिश्र, श्री हरिदास मुखिया, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के डॉ॰ सन्तप्रसाद टण्डन, श्रीमती रानी टण्डन, श्री राघेश्याम तिवारी, सीताराम (उत्तर प्रदेश) के डॉ॰ नवलिबिहारी मिश्र तथा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के श्री माताम्बर द्विवेदी आदि महानुभावों के सहयोग से प्राप्त हस्ति-लिखित ग्रन्थों की यह सूची भारत सरकार के मानव संसाधन मन्त्रालय संस्कृति विभाग के आनुदानिक सहयोग से प्रकाशित की जा रही है। इसमें हिन्दी के ७८३ ग्रन्थों का विवरण संकलित है।

सम्मेलन की संग्रह-सिमित के निर्णयानुसार इस ग्रन्थ-सूची प्रकाशन की योजना का सञ्चालन तत्कालीन संग्रह मन्त्री डाँ० सत्यप्रकाश मिश्र ने किया तथा इसका सम्पादन प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के पूर्व रीडर डाँ० पारसनाथ तिवारी द्वारा सम्पन्न हुआ है। सम्परीक्षक के रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डाँ० किशोरीलाल ने ग्रन्थ-सूची सम्पादन में सहयोग प्रदान किया है। विवरणक श्री ग्रुष्णवान्त पाण्डेय तथा सामग्री उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था करने में पाण्डुण्णिप कक्ष के श्री प्रेमचन्द्र पाण्डेय का योगदान रहा है। सम्मेलन संग्रहालय की संग्रहाध्यक्ष श्रीमती डाँ० रीतारानी पाण्डेय ने इस ग्रन्थ-सूची प्रकाशन-प्रक्रिया के निष्पादन में सहायता की है। मुद्रक का कार्य नागरी प्रेस इलाहाबाद के योग्य व्यवस्थापक तथा ग्रन्थ-सूची को अन्तिम रूप देने में साहित्य-विभाग के श्री रमेशकुमार उपाध्याय एवं श्री शेषमणि पाण्डेय का सहयोग प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार के मानव संसाधन मन्त्रालय संस्कृति-विभाग के अधिकारियों के प्रति सम्मेलन की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी कृपा से वित्तीय सहायता मिलने पर इस ग्रन्थ-सूची का प्रकाशन सम्भव हो सका है।

आशा है, इस मुद्रित ग्रन्थ-सूची से हिन्दी के विद्वानों, छात्रों और शोधकर्ताओं को अध्ययन और अनुसन्धान में सहायता मिलेगी।

(डॉ०) प्रभात सिश्र शास्त्री प्रधानमन्त्री

हिन्दी साहित्य सम्मेळन, प्रयाग १२, सम्मेळन मार्ग, इलाहाबाद

## विषयानुक्रम

#### **o o**

| १आख्यानक काव्य             | १-३                  |
|----------------------------|----------------------|
| २आयुर्वेद                  | ४-१३                 |
| ३—-कामशास्त्र              | १ ५-१७               |
| ४काव्यशास्त्र              | £ \$ - 3 \$          |
| ५—कृष्णकाव्य               | ३५-६५                |
| ६—कोश                      | ६७-६६                |
| ६—नारा<br>७—-चरितकाव्य     | ७१-७५                |
|                            | ७७-८१                |
| ८—छन्दशास्त्र              | ८३-१२५               |
| ६—जैन धर्म                 | १२७-१३७              |
| १०—ज्योतिष                 | \$ \$ \$ 2 - 3 \$ \$ |
| ११—-तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र   | ·                    |
| १२—दर्शन (वेदान्त)         | १४३-१४४              |
| १३—नीति एवं उपदेश          | १४७-१५५              |
| १४——भक्तिकान्य             | १५७-१८७              |
| १५—-रामकाव्य               | १८६-२२५              |
| १६—-विविध                  | २२७-२३७              |
| १७वैदिक धर्म               | २३६-२४१              |
| १८—शृंगार काव्य            | २४३-२८३              |
| १६—सन्तकाव्य               | २८५-२६१              |
| २०—समीक्षा ग्रन्थ          | ४३५-६३५              |
| २१—स्तोत्र ग्रन्थ          | ७०६-७३५              |
| २२—ग्रन्थ नामानुक्रमणिका   | ७१ ६-३० ६            |
| २३——व्यक्ति नामानुक्रमणिका | ३१८-३२०              |
| र रलायत नामानं यामाना या   |                      |

### . संकेत

अनु० प्र० प० प्र० पृ० पृ० सं० सं० से० मी०

अनुष्टुप प्रतिपक्ति प्रति पृष्ठ पृष्ठ संख्या संख्या सेण्टीमीटर

## हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थों की विवरणात्मक सूची

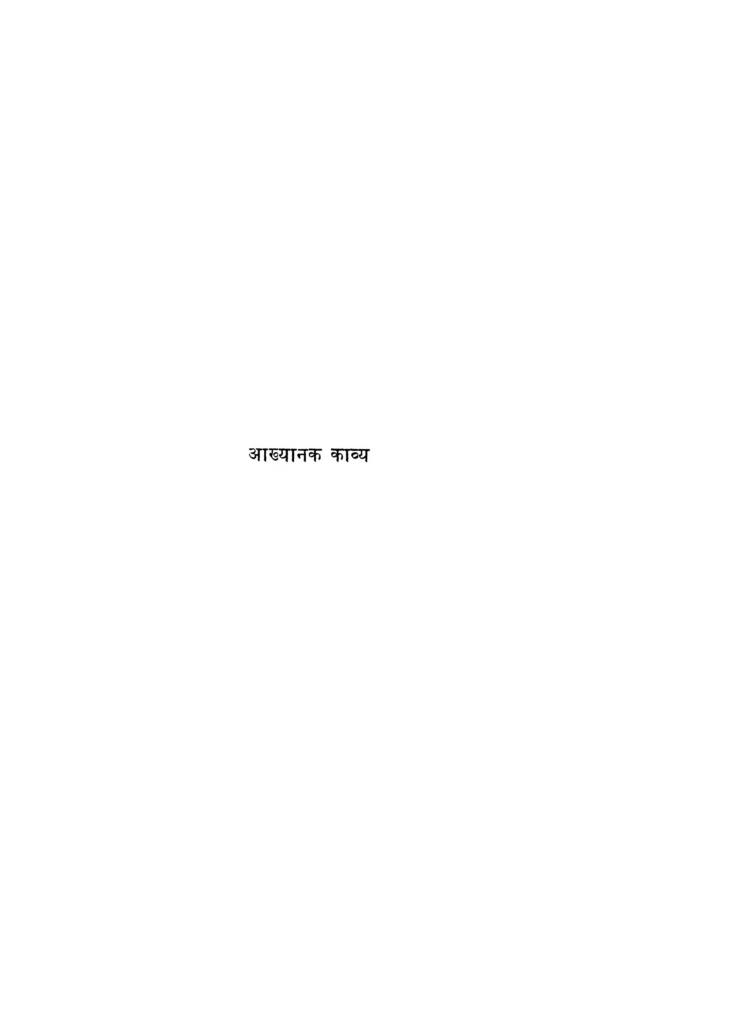

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम       | ग्रन्थकाल | <br>लिपिकार                          | <br>लिपिकाल    | भाषा                             | लिपि   |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| 9        | २                          | ₹                   | 8         | ¥                                    | ६              | 9                                | 5      |
| ٩        | द <b>३०१/४६<u>६</u>६</b>   | उत्तराध्ययन स्तवक   | _         | _                                    | <b>१६५</b> ०ई० | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | नाग री |
| २        | ७७२१/४३२४                  | ऊषा अनिरुद्ध चरित्न | १६४४ई०    | _                                    | <b>१८४०ई</b> ० | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी  |
| ¥        | <b>=</b> 978/8 <i>¥</i> £9 | गुणावली             | _         | _                                    | <b>१६३</b> ७ई० | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | नागरी  |
| 8        | =००५/४५११                  | पद्मावत की कथा      | _         | -                                    | -              | हिन्दी<br>(ब्रजमिश्चित<br>फारसी) | नागरी  |
| ሂ        | द <b>३६१/४७४३</b>          | पूगलि पिंगल राउ     | -         | _                                    | -              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | नागरी  |
| ų,       | द <b>३४४</b> /४७३ <b>०</b> | मधुमालती            |           | डॉ०माता-<br>प्रसाद गुप्त<br>(संपादक) | -              | हिन्दी (गद्य)                    | नागरी  |
| e        | =4 <i>5</i> 3/8 <i>X</i> % | मानयुग चौपाई        | _         | -                                    | -              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | नागरी  |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)                 | पृ <b>०</b> सं० | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 90                              | 99              | 92                 | 93               |                  | 94     | 9 ६                                  | ঀ७                                                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न            | ₹₹.५ × 90.4                     | ३६६             | 96                 | 88               | z c , f          | पूर्ण  | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर      | इस ग्रन्थ में रानी पद्मावती<br>एवं राजकुमार अभयकुमार की<br>कथा का वर्णन हुआ है। ग्रन्थ<br>३२ अध्यायों में है। ग्रन्थ<br>पत्नाकार है एवं लघु अक्षरों के<br>कारण सुपाठ्य नहीं है।<br>ग्रन्थारम्भ में जैन गुरु महावीर<br>जी का स्तवन है। |
| माण्डपत्न            | <sup>-</sup> २४. <b>४ × १</b> ६ | १८४             | १६                 | १८               | <b>१६५६</b>      | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दतिया            | इस ग्रन्थ में भागवत पुराण के<br>दशम स्कन्ध की कथा का अनु-<br>वाद हिन्दी में किया गया है।                                                                                                                                              |
| माण्डपत              | २४.५ ४ ११                       | ૧૪              | १४                 | 88               | ₹ <b>&amp;</b> 0 | पूर्ण  | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में राजकुमारी गुणावली एवं राजकुमार अरि- मर्देन के प्रेम का वर्णन किया गया है। प्राचीनता की दृष्टि से कृति महत्त्वपूर्ण है।                                                                                            |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २ <b>२ ×</b> १४                 | २६०             | २०                 | 95               | ३२६३             | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में ब्रजिमिश्रित फारसी<br>की शब्दावली में लावनी एवं<br>मरिसया के तर्ज पर पद्मावत<br>की कथा कही गयी है, जो<br>सुसम्बद्ध नहीं है। ग्रन्थ के बीच-<br>बीच में शेर भी हैं।                                                       |
| माण्डपत              | ેર <b>૧.</b> ૫ × ૧૪.૫           | १०              | 9₹                 | ३५               | २८०              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इस ग्रन्थ में राजस्थानी हिन्दी<br>में साल्हकुमार पिंगलराउ एवं<br>मालवणी की प्रेमकथा वर्णित है।                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न            | ₹४ ※ १=                         | ५४६             | २४                 | વહ               | ६४३०             | पूर्ण  | डॉ॰ माता-<br>प्रसाद गुप्त            | इस ग्रन्थ में डॉ॰ माताप्रसाद<br>गुप्त ने कुतुबन कविकृत मधु-<br>मालती का सम्पादन किया है।<br>लिपि आधुनिक है। ग्रन्थ मुद्रित<br>भी हो चुका है।                                                                                          |
| माण्डपत्न            | ₹४ × १०.5                       | ७६              | 93                 | २२               | ६६२              | पूर्ण  | अज्ञात                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में महाराज मान-<br>युग और राजकुमारी प्रेमवती<br>की प्रेमकथा वणित है।                                                                                                                                                  |

आयुर्वेद

| क्रम सं० | <br> <br> ग्रंथ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल   | भाषा                        | लिपि  |
|----------|--------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|-------|
| 9        | 2                              | Ą             | 8         | ¥       | £         | 9                           | 5     |
| 5        | द <b>३५४</b> /४७३द             | अज्ञात        | _         | _       | _         | हिन्दी (अवधी)               | नागरी |
| દ        | ≃∘ <i>X3</i> \8X <b>3</b> @    | अज्ञात        | _         | _       | -         | हिन्दी<br>(प्राकृत अपभ्रंश) | नागरी |
| 90       | ८०६०/४५४२                      | अज्ञात        | _         | -       | -         | हिन्दी (अवधी)               | नागरी |
| 99       | <b>=४१</b> ४/ <b>४७</b> ७५     | अज्ञात        | _         | _       | -         | हिन्दी (ब्रज)               | नागरी |
| १२       | द३०७ <b>/</b> ४७ <b>०</b> ४    | अज्ञात        | _         | -       | _         | हिन्दी गद्य<br>(अपभ्रंश)    | नागरी |
| 93       | द <b>१</b> द <b>६/४</b> ६३४    | अश्व चिकित्सा | _         | -       | -         | हिन्दी (अवधी)               | नागरी |
| વક       | ८०४ <i>६∖</i> ४ <b>४</b> ४०    | अश्व चिकित्सा | _         | -       | -         | हिन्दी (अवधी)               | नागरी |
| १५       | द <b>२६६</b> /४६ <b>६</b> ४    | औषध           | -         | _       | न = २ ३ई० | हिन्दी                      | नागरी |
| -        | (                              |               |           |         |           |                             |       |

| आधार      | आकार<br>(से०मी०)               | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा             | प्राप्तिस्थान                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55        | 90                             | 99     | 92                | 43               | 48               | १५              | 9 ६                                    | ৭ ৩                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत्र | ₹ <b>०</b> × २२                | 98     | ३५                | ४०               | ६१२              | अपूर्ण          | ्डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर  | हिन्दी-गद्य में आयुर्वेद का यह<br>महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ।                                                                                                               |
| माण्डपत्न | २५×११                          | १३४    | १४                | ४४               | _                | अपूर्ण          | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर        | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध रोगों<br>की ओषधियों, कल्पों, बूटी एवं<br>गोलियों का निर्माण, विभिन्न<br>उपकरण और उनके निर्माताओं<br>का भी नाम दिया गया है।                     |
| माण्डपत्र | <sup>ः</sup> १६.५ × १२.५       | 93     | 90                | 93               | ५३               | अपूर्ण          | श्यामाचरण<br>खरे, दतिया                | प्रस्तुत ग्रन्थ में पारा आदि<br>धातुओं की शोधन - विधि,<br>उपचार एवं उनके साथ-साथ<br>मन्त्र भी लिखित हैं।                                                                 |
| माण्डपत्न | <sup>-</sup> १ <i>द.</i> ५×१५  | २      | 90                | 90               | 90               | अपूर्ण          | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर   | प्रस्तुत ग्रन्थ में अनिद्रा, जम्हु-<br>आई इत्यादि अनेक रोगों को<br>दूर करने की ओषधियाँ विणत<br>हैं। ग्रन्थ कीट-दंशित है।                                                 |
| माण्डपत्न | ₹₹.¼×٩०.                       | ४ ३२   | 90                | ४०               | 800              | अपूर्ण<br>खंडित | अज्ञात                                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध रोगों<br>का उपचार हिन्दी-गद्य में लिखा<br>गया है। इसके साथ-ही-साथ<br>संस्कृत मिश्रित अपभ्रंश भाषा<br>में भी कृति का गद्यात्मक रूप<br>मिलता है। |
| माण्डपत्न | २० × १४                        | 900    | 98                | 93               | 253              | अपूर्ण          | पं० जगन्नाथ-<br>प्रसाद शुक्ल<br>प्रयाग |                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न | ~२१.⊏ 🗙 ११.                    | प्र १४ | 99                | 29               | स्               | अपूर्ण          | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर    | प्रस्तुत ग्रन्थ के आरम्भ के २०<br>, पृष्ठ अप्राप्त हैं। यह अक्ष-<br>रोगों एवं ओषधियों की एक<br>उपयोगी कृति है।                                                           |
| माण्डपत्न | <sup>-</sup> १७.२ <b>×</b> १२. | प्र ७  | 9                 | ૧૪               | <b>२</b> 9       | पूर्ण           | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर        | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध रोगों के<br>उपचार लिखे गये हैं।                                                                                                                |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं <b>०</b> /वेष्टन सं०    | ग्रन्य का नाम          | ग्रन्थकाल       | लिपिकार | <br>लिपिकाल<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाषा              | लिपि  |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 9           | ₹                                 | ₹                      | 8               | ¥       | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                 | 5     |
| 9 =         | <b>८२८१/४६८</b> €                 | ओषध कल्प               |                 | -       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी (राज०)     | नागरी |
| <b>9</b> ;9 | ७७२४/४३२८                         | ओषधिशास्त्र .          | _               | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी (बुन्देली) | नागरी |
| १८          | <b>= 0 X</b> X \ 8 <b>X</b> 3 \ £ | चिकित्सामं <b>ज</b> री | A               | _       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी (अवधी)     | नागरी |
| 98          | = <b>0</b> 48/8487                | जहरदिनाड़ी कौ<br>उपचार |                 | _       | १८१४ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हिन्दी (अवधी)     | नागरी |
| २०          | द <i>३८६</i> /४७६२                | दिल्लग्नचिकित्सा       | _               | _       | And the second s | हिन्दी (त्रज)     | नागरी |
| २१          | ८०३६/४४२४                         | दिल्लग्नचिकित्सा       | ঀ <b>७</b> ७४ई० | जियालाल | ्<br>१,९५६१ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हिन्दी (ब्रज)     | नागरी |
| २२          | <b>८००७</b> /४ <b>४</b>           | नाड़ी-परीक्षा          | _               | _       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी (ब्रज)     | नागरी |
|             |                                   |                        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |

| AND DESCRIPTION OF THE PARTY. | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |               |                   |                  |                  | 7      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                          | आकार<br>(से०मी०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>पृ०सं०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | ारिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22                            | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99            | 92                | 93               | 98               | 94     | १६                                   | ৭৩                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपत्र                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ૪             | 97                | 99               | 9 ६              | अपूर्ण | मुजप्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध ओषधि-<br>सामग्रियों का वर्णन किया गया<br>है । लिपि अस्पष्ट है ।                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत                       | २३.२×१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908           | १२                | २०               | ७८०              | खण्डित | हरिदास<br>मुखिया<br>नौरा, झाँसी      | इस ग्रन्थ में वनोषिधयों का<br>चिकित्सकीय महत्त्व गद्य शैली<br>में बताया गया है।                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपत                       | ₹४.३ × €.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२            | 5                 | भ                | १=२              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में विविध ओषधियों<br>के नाम एवं विविध रोगों के<br>उपचारादि का वर्णन है।                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत                       | <b>૧</b> ૨.५ × ૧૨.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2             | 97                | 98               | <b>१३६</b>       | पूर्ण  | श्यामाचरण<br>खरे, दतिया              | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध प्रकार<br>के विषों कानाम, उनके प्रभाव<br>एवं उपचार का विवेचन किया<br>गया है। ''वैद्यक हैंसन्तोषराय''<br>के आधार पर ग्रन्थकार सन्तोष-<br>राय मालूम पड़ते हैं। इसमें<br>गजबेलि मारने, चीडर मारने<br>की विधि, अथनुपोमारिबै की<br>विधि भी दी गयी है। |
| माण्डपत्न                     | २० × १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 975           | १५                | २०               | ११=१             | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपत्न                     | ₹8 × 4#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 905           | २०                | २०               | 9860             | पूर्ण  | 27                                   | इस ग्रन्थ में पन्द्रह र्प्ट्रगार हैं।<br>जिनमें विविध रोगों के लक्षण<br>एवं उपचार वर्णित हैं।                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न                     | १६् <b>४</b> ११.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ę             | R                 | 9 5              | ३०४              | अपूर्ण | 77                                   | इस ग्रन्थ में वात-पित्त आदि<br>रोगों के विश्लेषण एवं उपचार<br>के सम्बन्ध में बताया गया<br>है। वैद्यकणास्त्र की दृष्टि से<br>यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।                                                                                                                     |
|                               | The second secon | -             | 1                 | !<br>:<br>:      | !                | 1      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| क्रम सं०   | ग्रन्थ सं०/वेप्टन सं०             | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार            | लिपिकाल         | भाषा          | लिपि     |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|----------|
| 9          |                                   | 3                 | 8         | ¥                  | Ę               | 9             |          |
| 73         | = <b>१२६/४</b> ४ <b>६</b> ८       | नारी परीक्षा      |           | -                  | <u> </u>        | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| २४         | <b>द</b> १ <u>६</u> ४/४६३७        | पूतनाविधान        | _         | -                  | १७३४ई०          | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| २५         | २ <b>८</b> /४४ <b>६</b>           | फिरंग उपाय        | _         | -                  | _               | हिन्दी (राज०) | नागरी    |
| २ <b>६</b> | ७६७९/४२.इ.इ                       | भाषा वैद्यरत्न    | १ = ३८ई०  | जनार्दन-<br>प्रसाद | _               | हिन्दी (ब्रज) | देवनागरी |
| २७         | च <b>१</b>                        | योगचिन्तामणि      |           | -                  | _               | हिन्दी गद्य   | नागरी    |
| २८         | द० <i>६७</i> /४४ <i>४६</i>        | रामाविनोद         |           | _                  | १७ <b>१</b> ६ई० | हिन्दी (राज०) | नागरी    |
| ₹\$        | <b>द३८८/४७६</b> २                 | वंग बनाने की विधि | _         | -                  | -               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ३०         | ७ <b>८</b> ४६/ <b>४३<i>६६</i></b> | वैद्यक            | -         | -                  | _               | हिन्दी (राज०) | नागरी    |
|            |                                   |                   | ·         |                    |                 |               |          |

| आधार               | आकार<br>(सेमी०)                | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिणाम<br>(अनु०) | दशा        | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                  | 90                             | 99     | 93                | 93               | 98               | 94         | 9 ६                                  | 90                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न <b>्</b> | ባሂ.ሂ <b>አ</b> ባ <b>ሂ</b>       | ૪      | 93                | १६               | २६               | अपूर्ण     | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | प्रस्तुत ग्रन्थ में १६ दोहों के<br>माध्यम से नाड़ी - ज्ञान का<br>सुन्दर विवेचन किया गया है।                                                                                                         |
| माण्डपत्न          | ે૧७. <b>૨</b> × ૧૨             | २३     | 92                | 99               | _                | अपूर्ण     | श्यामाचरण<br>खरे, दतिया              | प्रस्तुत ग्रन्थ में पूतना (नवजात<br>बालरोग) के लक्षण एवं उप-<br>चार दिये गये हैं। मन्त्र-विधान<br>भी दिया गया है।                                                                                   |
| माण्डपत्न          | <sup>-</sup> २४ <b>.५ ×</b> ११ | 8      | 94                | ४५               | १३८              | अपूर्ण     | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर      | प्रस्तुत ग्रन्थ में आयुर्वेद की<br>विविध ओषधियों का उल्लेख<br>रोगानुसार किया गया है।                                                                                                                |
| माण्डपत्न          | ॅ२५ × १६.५                     | १४६    | 95                | 29               | १द२४             |            | केशविकशोर<br>तिवारी,<br>दतिया        | इस ग्रन्थ में सात प्रकाश हैं।<br>जिसमें नाड़ी-परीक्षा, अतिसार,<br>शिरो रोग-परीक्षा एवं लाक्षा<br>की उपयोगिता दी गयी है।                                                                             |
| माण्डपत            | ₹8.¥ × 99.₹                    | 90     | १४                | <b>३</b> २       | १४०              | अपूर्ण<br> | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर      | प्रस्तुत ग्रन्थ में आयुर्वेद की<br>विविध ओषधियों एवं कल्पों<br>के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री<br>एवं विधि के साथ-ही-साथ<br>शारीरिक रोगों का वर्णन हैं।                                             |
| माण्डपत्न          | ्२४ <b>.५</b> × १०.५           | १४२    | 90                | ५२               | २६२३             | पूर्ण      | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर      | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध रोगों<br>का सलक्षणोपचार वर्णन है।<br>लिपि से ग्रन्थ प्राचीन है।                                                                                                           |
| माण्डपत्न          | २ <b>०</b> 🗙 १६                | 7      | १५                | :२२              | २०               | अपूर्ण     | डॉ॰ नवल,<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में वंग (भस्म) बनाने<br>की रीति, मात्रा का वर्णन है।                                                                                                                                      |
| माण्डपत            | <sup>-</sup> १२×७              | ३६     | क्ष               | २२               | २३५              | अपूर्ण     | ,                                    | इस ग्रन्थ में आयुर्वेदीय<br>चिकित्सा से सम्बन्धित कुछ<br>वनस्पतियों का उल्लेख किया<br>गया है। ग्रन्थ से ऐसा संकेत<br>मिलता है कि इस प्रकार की<br>डायरियाँ उस समय वैद्य लोग<br>अपने पास रखा करते थे। |

| म सं०ग्रं  | थ सं०/वेष्टन सं०                   | ग्रंथ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार              | लिपिकाल               | भाषा            | लिपि     |
|------------|------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|
|            |                                    | ą            | 8         | <u> </u>             | Ę                     | 9               | <b>5</b> |
| ٩<br>٤٩    | <i>6.368</i> \8 <i>9€3</i>         | वैद्यक       | _         | _                    | _                     | हिन्दी          | नागरी    |
| ३२         | द० <i>६६</i> /८४८                  | वैद्यमनोत्सव | _         | _                    | _                     | हिन्दी          | नागरी    |
| st.<br>Lo. | द्र इ.द. <del>१</del> ४७ <i>६७</i> | वैद्यरत्न    | १६६२ई     | ० ही रालाव<br>कायस्थ | न <b>१६५</b> ४ई०<br>य | हिन्दी          | नागरी    |
| ₹8         | ७८५९/४३६३                          | वैद्यरत्न    | _         | _                    | _                     | हिन्दी          | नागर्र   |
| ३५         | द्र इ. ह. १४ ७ <b>४ ४</b>          | वैद्यरत्नसार | _         | केदारन               | ाथ १८३३ई              | ० हिन्दी (अवधी  | ) नागर्र |
| #F 03/     | ७८३४/४३ <b>८</b> ६                 | वैद्यविलास   | _         |                      | .   -                 | हिन्दी          | नागः     |
| ३७         | ७ <i>५३</i> ,४३५ <b>५</b>          | वैद्यविलास   | _         | -   -                | _                     | हिन्दी          | नाग      |
| त्रद       | ७==२/४४१=                          | शालिहोत्र    | १७४३      | <b>३सं०</b> -        | _                     | हिन्दी (ब्रज    | ) नाग    |
| æ, €       | द६७९/४६६६                          | सालहोत्न     | -         | _                    | – कासीर               | ाई हिन्दी (ब्रज | ) नाग    |
|            |                                    |              |           |                      |                       |                 |          |

|           |                                | 1          |                           | . 1                       |                  |                   | ]                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(से०मी०)               | पृ०सं०     | पंक्ति<br>प्र०पृ <b>०</b> | अक्षर<br>प्र <b>०पं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा               | प्राप्ति स्थान                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                |
| - 4       | 90                             | 99         | १२                        | 93                        | 98               | १५                | 9६                                   | 90                                                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपत   | <b>१</b> = × १ <b>५</b>        | UJ         | 5                         | २०                        | 3,0              | अपूर्ण<br>(जीर्ण) | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्य में आयुर्वेदीय ढंग से<br>विभिन्न रोगों का निदान<br>वर्णित है।                                                                                                                                                       |
| माण्डपत   | २ <i>५</i> × १३                | 33         | 55                        | ४३                        | ३६६              | अपूर्ण            | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध रोगों के<br>लक्षण एवं उपचार विणत हैं।                                                                                                                                                               |
| माण्डपत्र | २६ × १२                        | १२६        | ડીર                       | ४०                        | <b>५४</b> १=     | पूर्ण             | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर  | ्रिप्रस्तुत ग्रन्थ में 'नारी परीक्षा'<br>देतथा नाना रोगों के लक्षण<br>तथा उपचार का वर्णन है।                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न | े२३.५× १२                      | ४२         | 99                        | ४०                        | ११५५             | अपूर्ण            | ,,                                   | इस ग्रन्थ में आयुर्वेदीय<br>चिकित्सा-पद्धित से रोग-निदान<br>विणित है।                                                                                                                                                         |
| माण्डपत   | २२. <b>५</b> × १८.             | ५ १० =     | २२                        | २४                        | १७=२             | पूर्ण             | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न<br>व्याधियों के लक्षण, उपचार,<br>ओषधि-सेवन का वर्णन है।                                                                                                                                           |
| माण्डपत्न | <sup>(</sup> ₹₹× १२ <b>.</b> ५ | <b>4</b> 8 | 90                        | ३०                        | ५०६              | अपूर्ण            | , , ,                                | इस ग्रन्थ में आयुर्वेदीय<br>चिकित्सा-पद्धित से असाध्य<br>रोगों के निवारण का उपाय<br>बताया गया है।                                                                                                                             |
| माण्डपत्न |                                | . 78       | }   90                    | ₹0                        | २२४              | . अपूर्ण          | î ,,                                 | इस ग्रन्थ में आयुर्वेदीय<br>चिकित्सा-पद्धित से कुछ साध्य<br>एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा<br>का वर्णन है।                                                                                                                      |
| माण्डपत्न | ि १७. <b>५</b> × ६             | 993        | ३ ६                       | 9 =                       | ; ३८१            | अपूर्             | ຳ້ ,,                                | इस ग्रन्थ में अश्वरोग, लक्षण<br>एवं उपचारादि का विस्तृत<br>वर्णन किया गया है।                                                                                                                                                 |
| माण्डपह   | 98.4×97                        | {          | ६ वि                      | 3 थ                       | ३३३              | इ पूर्ण           | 7,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में भीम, अर्जून,<br>धर्मराज, नकुल, सहदेव आदि<br>पाण्डवों के साथ किसी मुनि का<br>वर्णन है। तत्पश्चात् अश्व-<br>उत्पत्ति का वर्णन किया गया है।<br>अश्व भेद, रोग, अंग-वर्णन, उप-<br>चार आदि का विस्तृत वर्णन है। |

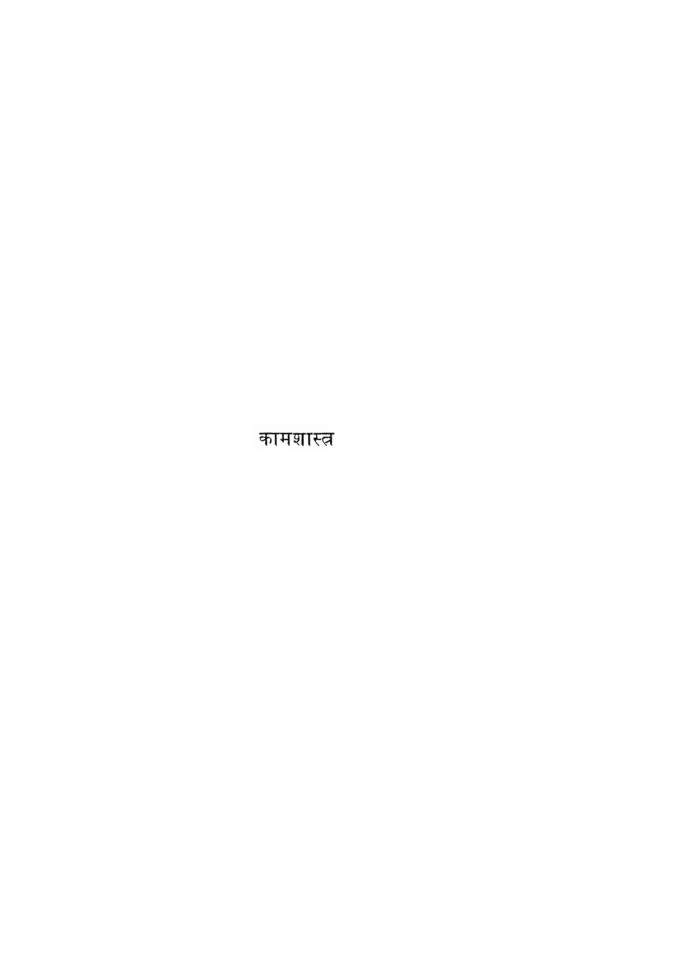

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार           | लिपिकाल                 | भाषा          | लिपि          |
|----------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 9        | 2                          | 3             | 8         | <u> </u>          | <u> </u>                | G (           | 5             |
| ४०       | द्ध ७७/४७ <i>५३</i>        | कोकशास्त्र    |           | _                 | _                       | हिन्दी (अवधी) | नागरी         |
| ४१       | ≂२ <b>४</b> <i>६</i> /४६≍१ | कोकसार        | _         | सेवाराम           | <b>१७</b> ४ <i>५ई</i> ० | हिन्दी        | नागरी         |
| ४२       | ७६ = ४/४४ १ ई              | कोकसार        |           | तुलाराम<br>पाण्डे | १८८०ई०                  | हिन्दी (ब्रज) | नागरी         |
| ४३       | ७७७=/४३६३                  | कोकसार        | ११२६ई०    | _                 | _                       | हिन्दी        | <b>ना</b> गरी |
| 88       | ≂३३ <b>५</b> /४७२६         | कोकसार        |           |                   | _                       | हिन्दी (अवधी) | नागरी         |
|          |                            |               |           |                   |                         |               |               |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)            | <b>गृ०सं०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - द       | 90                         | 99            | 92                | 93               | 98               | १५               | १६                                   | ৭७                                                                                                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत्न | ₹ <b>१.</b> ४ <b>४ १</b> ७ | ÷             | १८                | 2 3              | <b>१२३०</b>      | अपूर्ण           | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में नारी-लक्षण,<br>शुभाशुभ कर्मों का वर्णन, रेखा,<br>मस्तक, ग्रीवा आदि शारीरिक<br>अंगों के लक्षण दिये गये हैं।<br>आरम्भ के २ पृष्ठ अप्राप्त हैं,<br>अन्त में भी 'इति' आदि<br>समाप्ति सूचक शब्द नहीं है।                                    |
| माण्डपत्न | વવ× ક્ર.પ્ર                | 88            | ঀৼ                | 9 %              | <i>३</i> २ ०     | पूर्ण            | <b>-</b> .                           | इस ग्रन्थ में पद्मिनी आदि<br>नारी तथा शश आदि पुरुष<br>लक्षणों के विवेचन के साथ<br>रित-क्रियाकलापों का उल्लेख<br>किया गया है। ग्रन्थ अत्यन्त<br>जीर्ण व कीट-दंशित है।                                                                                 |
| माण्डपत   | २१×११                      | કુવ           | 9 %               | २०               | ₹90              | पूर्ण            | _                                    | इस ग्रन्थ में रित-क्रिया के मुख्य<br>उपादान, नायक-नायिका का<br>लक्षण, अवस्था के अनुसार<br>उनकाविवेचन दोहा,कवित्तएवं<br>छप्पय छन्दों में किया गया है।                                                                                                 |
| माण्डपत्न | १ <b>५ ×</b> १४            | 5,5           | 93                | २०               | <b>788</b>       | पूर्ण<br>(जीर्ण) | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र<br>सीतापुर  | कीट-दंशित इस ग्रन्थ में<br>प्रेमालाप की शैली में काम-<br>श्रास्त्र का निरूपण किया गया<br>है । प्रति महत्त्वपूर्ण किन्तु<br>अपाठ्य है ।                                                                                                               |
| माण्डपत्न | ୃଷ × ଧିଜ                   | 99            | q ex              | 90               | ₹ <del>8</del> ₹ | पूर्ण            | ,,,                                  | इस ग्रन्थ में नारी के पिद्यनी<br>आदि एवं पुरुष के शश आदि<br>भेद और रित के विविध क्रिया-<br>कलापों का वर्णन है। ग्रन्थ<br>अत्यन्त जीर्ण है। इसका<br>आकार व अनुष्टुप पिरमाण<br>अनुमान पर ही आधारित है।<br>प्राचीनता के कारण ग्रन्थ<br>महत्त्वपूर्ण है। |

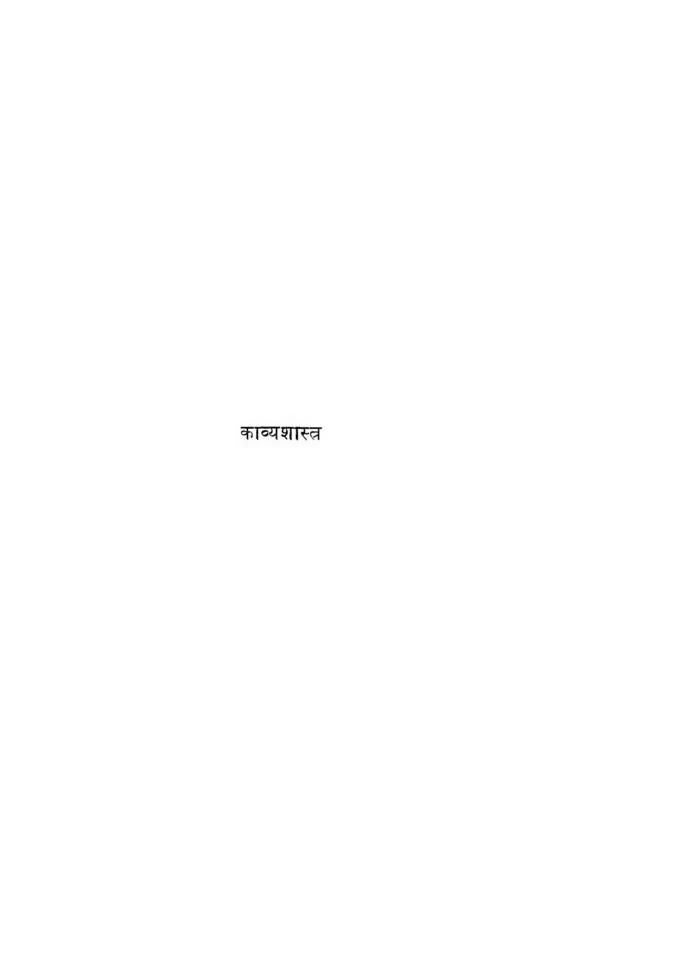

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                      | ग्रन्थ का नाम    | ग्रन्थकाल | लिपिकार    | लिपिकाल      | भाषा           | लिपि              |
|----------|--------------------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| 9        | ₹                                          | 3                | 8         | ¥          | દ્           | 9              | 5                 |
| ८५       |                                            | अमरचन्द्रिका     | १८६२ई०    | _          |              | हिन्दी (ब्रज)] | नागरी             |
| 8 દ્     | ७६ <b>४</b> ६/४४८०                         | अलंकारचन्द्रोदय  | _         | _          | -            | हिन्दी (ब्रज)  | नागरी             |
| ধ্ভ      | द <b>१३२/४६०३</b>                          | अलंकारचन्द्रोदय  |           | _          | _            | हिन्दी (ब्रज)  | नागरी             |
| ४=       | ७७२२/४३२५                                  | अलंकार चिन्तामणि | _         | प्रतापसाहि | _            | हिन्दी (ब्रज)  | नागरी             |
| ૪૬       | ७ <b>६५</b> ७/४४७=                         | अलंकार प्रदीप    | _         |            | <br> ११/३/२६ | हिन्दी (ब्रज)  | नागरी             |
| ५०       | = <b>?</b> &=/ <b>&amp;&amp;&amp;&amp;</b> | अलंकारमाला       |           |            |              | हिन्दी         | ,<br> <br>  नागरी |
|          |                                            |                  |           |            |              | (राजस्थानी)    |                   |

| आधार       | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं०         | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा               | प्राप्तिस्थान                                     | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -8         | 90                        | 99             | 92                | 93               | 98               | 9४                | 9 ६                                               | 9७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न  | ३० <b>४ २०</b>            | <b>&amp;</b> E | <b>ર</b> ૨        | 78               | 99२२             | अपूर्णं           | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर              | इस ग्रन्थ में बिहारी सतसई के<br>दोहों की ब्रजभाषा में टीका<br>की गयी है। यथास्थान गद्य-<br>पद्यमयी भाषा में अलंकारादि<br>भी वर्णित हैं।                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न  | ३३ ४ २०                   | <b>२</b> 9     | ঀৢ७               | १८               | १८८              | पूर्ण             | ,,                                                | इस ग्रन्थ में दोहा छन्द में<br>सोदाहरण अलंकार वर्णित हैं।<br>ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न  | 9 <b>६.</b> ५×9३          | २६             | 98                | 90               | २०८              | पूर्ण             | "                                                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में भाषा-भूषण की<br>शैली में विविधालंकारों का<br>वर्णन किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न  | २४ <b>.५</b> × <b>१</b> ७ | ७४             | 95                | २२               | <u>६०</u> १६     | अपूर्ण<br>(जीर्ण) | सिरोहिया,<br>चरखारी                               | इस ग्रन्थ में शब्दालंकार एवं<br>अर्थालंकार दोहा एवं चौपाई<br>छन्दों में सोदाहरण वर्णित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपंत्र | ₹ ¥ × ₹ • . ¥             | દ્દ            | ३२                | २८               | 9952             | पूर्ण             | (हमीरपुर)<br>डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में लिपिकार ने<br>भोगीलाल नामक कवि (जिसक<br>काल १८०० ई० है) की<br>रचना अलंकार प्रदीप को<br>लिपिबद्ध किया है। इसमें<br>अलंकारों का सुन्दर एवं सरस<br>विवेचन दोहा एवं कवित्त छन्द<br>में किया गया है। इसमें लक्षण<br>व उदाहरण दोनों भोगीलाल<br>कवि के ही हैं। एक पृष्ठ पर<br>लिपिकार ने भोगीलाल द्वार<br>नायिका-भेद विषयक रचन<br>का उल्लेख किया है। |
| माण्डपत    | २६ × १० <sup>.</sup> ७    | · Ę            | 90                | ३१               | ४८               | अपूर्ण            | सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध<br>अलंकारों का सांगोपांग विवेचन<br>किया गया है। ग्रन्थ पत्नाकार<br>व अपूर्ण है। शैली से यह ग्रन्थ<br>सूरत मिश्र का प्रतीत<br>होता है।                                                                                                                                                                                             |

| क्रम सं० | ग्रन्थ <b>सं०</b> /वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम       | ग्रन्थकाल      | लिपिकार                   | लिपिकाल       | भाषा                               | लि पि |
|----------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|-------|
| 9        | 2                             | 3                   | 8              | ¥                         | Ę             | 9                                  | 5     |
| ५१       | ७ <b>५</b> ४६/४४७ <b>३</b>    | अलंकार रत्नाकर      | १७३४ई०         | युगल<br>किशोर<br>मिश्र    |               | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी |
| ५२       | <b>७</b> २४४/४४७ <i>३</i>     | कण्ठाभरण            | _              | _                         | १ दद दई०      | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी |
| ४३       | <b>७</b> ६द७/४४६ <b></b> ट    | कविप्रिया<br>(सटीक) | _              | लाला<br>चित्रसिंह         | <b>૧૭</b> ૯૯૬ | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी |
| પ્રુ     | ७≂६७∫४४०५                     | कविप्रिया           | -              | _                         | _             | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित बुन्देली) | नागरी |
| ሂሂ       | ७२३१/४४६४                     | कविप्रिया           | <b>१६०</b> १ई० | भवानी-<br>प्रसाद<br>मिश्र | १७६३ई०        | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी |
|          |                               |                     |                |                           |               |                                    |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)                    | पृ०सं०          | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | 90                                 | 99              | 9 2               | 93               | 98               | 9 %              | 9 ६                                  | <b>9</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न | ३३४२९∙५                            | 55              | 78                | २०               | १३२०             | अपूर्ण           | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इसमें विभिन्न अलंकारों क<br>विवेचन रीतिकालीन शैली व<br>हुआ है। इसमें लक्षण वंशीध<br>का तथा लक्ष्यपद देव, मतिराम<br>कालिदासादि का है।                                                                                                                       |
| माण्डपत्न | \$\$ × <b>?</b> 9° <b>½</b>        | २४              | 20                | २०               | ₹00              | पूर्ण            | "                                    | इस ग्रन्थ में अलंकारों क<br>विवेचन सोदाहरण निबद्ध है<br>इसमें अन्त में किव ने अपन<br>संक्षिप्त परिचय भी दिया है<br>यह ग्रन्थ प्रकाशित भी ह<br>चुका है।                                                                                                     |
| माण्डपत्र | २ <b>१</b> · <b>५</b> × <b>१</b> ५ | 200             | 38                | १६               | 2800             | पूर्ण<br>(जीर्ण) | ,                                    | इस जीर्ण ग्रन्थ में केशवदार<br>कृत ''कविप्रिया'' के सोलह<br>प्रकाशों की टीका सुरत मिश्<br>ने की है। ग्रन्थ की रचन<br>रीतिकालीन मानसिकता वे<br>आवार्यत्व पक्ष को प्रमाणि<br>करती है। इसकी रचन<br>प्रवीण राय को अलंकारों के<br>शिक्षा देने के उद्देश्य से के |
| माण्डपत्न | २ <b>८</b> × १३                    | इ२              | 97                | ₹ ¥              | 9२३              | अपूर्ण           | 11                                   | आचार्य केशवप्रणीत इस ग्रन्थ<br>में एक विशेष प्रकार क<br>आलेखन कवि के चित्रबन्ध<br>अलंकार के स्पष्टीकरण क<br>द्योतक है। ग्रन्थ अपूर्ण होते<br>हुए भी महत्त्वपूर्ण है।                                                                                       |
| माण्डपत   | `२६. <b>५</b> × १३• <b>१</b>       | र् <b>र</b> १६९ | 1 90              | # *              | 9856             | पूर्ण            | 21                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में कुल मिलाक<br>षोडश प्रभाव हैं। ग्रन्थारम्<br>में मंगलाचरण, ग्रन्थ-निर्माण<br>नृपवंश-वर्णन, कविता भेव<br>रस-रसांगादि की प्रधानता है<br>काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ के रूप<br>कविप्रिया अपने-आप में अनूठ<br>सर्वांगीण काव्य है।                 |

|             | [                     |                                       | :                | 1                 |                 |               |                       |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                         | ग्रन्थकाल        | लिपिकार           | लिपिकाल         | भाषा          | लिपि                  |
| 9           | Ą                     | 34                                    | 8                | ×                 | Ę               | ૭             | 5                     |
| ४्६         | \$\$\$\\\$\$\$¢       | कविप्रिया                             | १६०१ई०           | विप्र गणेश        | ।<br>१८५१ई०     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
| प्र७        | ଜଟ୍ଟଃ\୫୫ଟ୍ଡ           | कविप्रिया सटीक<br>(बलिभद्र चन्द्रिका) | _                | शिवदीन<br>मिश्र   | <b>१</b> ६६ ६ ई | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
| ५५          | ८००६/४ <b>५१</b> २    | काव्यकला निधि                         | _                | _                 | -               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
| ४६          | ७७२४/४३२७             | काव्य विनोद                           |                  | -                 | _               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
| Éo          | @@o=\839=             | काव्य-विलास                           |                  | -                 | _               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
| ६१          | ८०२६/४ <b>४१</b> ८    | काव्य रसायन                           | १ <b>५ १</b> ०ई० | -                 | -               | हिन्दी        | नागरी                 |
| ६२          | ८०२४/४५१६             | काव्य सुधाकर                          | १७२०ई०           | रामसहाय<br>तिवारी | -               | हिन्दी (व्रज) | नागरी                 |
| <b>£</b> 37 | ७७३७/४३३८             | गंगाभरण                               | १ ८८२ई०          | _                 | न = २ई०         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
| ६४          | <i>द२३३</i> /४६६४     | गंगाभूषण                              | -                | _                 | <b>ो</b> ८७६ई०  | हिन्दी (ब्रज) | नागरी                 |
|             |                       |                                       |                  |                   | (               | 1             | NOCET VIN BROWNING BY |

| आधार              | आकार<br>(सेमी०)        | पृ <b>०</b> सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०)    | दशा    | प्राप्तिस्थान                                | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                | 90                     | 99              | 92                | 93               | 98                  | १५     | 9 ६                                          | ঀৢ৽                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत           | `२७ <b>× ११.</b> ५     | २३०             | F.                | ३०               | <u> १७२<b>४</b></u> | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर         | प्रस्तुत ग्रन्थ में १६ अध्याय<br>हैं। ग्रन्थ-रचना दोहा, दण्डक,<br>छप्पय जैसे छन्दों में है। बीच-<br>बीच में आचार्य केशवदास जी<br>ने रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका<br>के भी उद्धरण दिये हैं। |
| माण्डपत्र         | ેરે <b>૪.</b> ૫ × ૧૫.≇ | 9.53            | 93                | 7 4              | २८०६                | पूर्ण  | "                                            | इसमें बलिभद्र नामक कवि ने<br>आचार्य केशवदास प्रणीत कवि-<br>प्रिया की टीका गद्य में लिखी<br>है। बीच-बीच में चित्र शैली<br>का भी अनुगमन हुआ है।                                          |
| माण्डपत           | २० × १६. <b>४</b>      | २७६             | 93                | 78               | २६६१                | अपूर्ण | "                                            | यह ग्रन्थ रीतिकालीन शैली में<br>विविध कान्यांगों से संविलित<br>है। यह नैषध महाकान्य का<br>ब्रजभाषा में सफल अनुवाद है।                                                                  |
| नवीन<br>माण्डपत्न | २ <b>५</b> × १६.५      | ३६              | २२                | २०               | ४८४                 | अपूर्ण | कन्हैयालाल<br>सिरोहिया,<br>चरखारी<br>हमीरपुर | इस काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ में रस,<br>अलंकार, नायक-नायिका-भेद<br>आदि का संक्षिप्त उल्लेख है।                                                                                             |
| नवीन<br>माण्डपत्न | २४ × १६                | १७८             | २०                | २०               | द <b>र्द</b> ०      | अपूर्ण | ,,                                           | इस ग्रन्थ में रस, नायक-<br>नायिका भेदादि वर्णित है।                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न         | <sup>े</sup> २२.५ × १७ | १६२             | 90                | १६               | १८३८                | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर         | प्रस्तुत ग्रन्थ में रस, शब्द-<br>शक्ति, नायिका-भेद, छन्द,<br>अलंकार का विस्तृत वर्णन है।                                                                                               |
| माण्डपत्न         | २१ × १६.५              | 9 &             | 98                | २४               | ₹••                 | पूर्ण  | 37                                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में ध्वनि, अलं-<br>कार, नायिका़-भेद वर्णित है ।                                                                                                                        |
| माण्डपत्न         | २७ × १८.५              | E W             | 9=                | २०               | ह ३४                | पूर्ण  | 99                                           | विविध अलंकारों के माध्यम<br>से गंगा-वर्णन इस भक्ति-काव्य<br>में रीतिकालीन शैली में है।                                                                                                 |
| माण्डपत           | ેર9 × ૧૬. <b>૫</b>     | 78              | 37                | २२               | <b>५</b> २८         | पूर्ण  | -                                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में दोहे एवं अन्य<br>छन्दों के माध्यम से अलंकारों<br>का वर्णन है।                                                                                                      |

| क्रम सं०      | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं <b>०</b> | ग्रन्थ का नाम                      | ग्रन्थकाल                  | लिपिकार                      | लि पिकाल                 | भाषा                           | लिपि           |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 9             |                               | 3                                  | 8                          | <u> </u>                     | Ę                        | y                              | 5              |
| <del></del> - | द <b>३५</b> ६/४७३६            | गुलाल चन्द्रिका                    | १७६३ई०                     | _                            | _                        | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी          |
| ري وي         | ७७८८/४३६४                     | पद्माभरण                           | _ :                        | प्रोहित<br>अम्बर-<br>प्रसाद  | १८८६ई०                   | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी          |
| <b>Ę</b> (9   | ७६२=/४४६२                     | फाजिलअली प्रकाश                    | 9६७६ई०                     | _                            | १८३८                     | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी          |
| وي<br>دلا     | =३ <b>५३</b> /४७३७            | फाजिलअली प्रकाश<br>फाजिलअली प्रकाश | <b>–</b><br>१६ <b>५०</b> ई | बन्दीजन                      | <b>१ ८०</b> ६ई०<br>—     | हिन्दी (ब्रज)<br>हिन्दी (ब्रज) | नागरी<br>नागरी |
| ৬০            | ७६४/६४७७                      | भावविलास                           | _                          | _                            | <b>૨૧</b> -૧ <b>-</b> ૨હ | हिन्दी                         | नागरी          |
| ৩৭            | <i>७=७इ</i> /४४ <i>१</i> ४    | भाषा-भरण                           |                            | वैद्यनाथ<br>पण्डित<br>मुदरिस | १८७८ई०                   | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी          |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)                  | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० |             |        | प्राप्ति स्थान                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | 90                               | 99     | 97                | 93               | 98          | १५     | 95                                   | 99                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न | ₹२×२०                            | १०४    | २०                | ₹0               | १६५०        | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर |                                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न | <b>₹२.५</b> × १३                 | W.     | 97                | <b>3</b> 4       | ४१३         | अपूर्ण | केशविकशोर<br>तिवरी,<br>दितया         | इस ग्रन्थ में विभिन्न अलंकारों<br>का वर्णन दोहा व चौपाई<br>छन्द में है।                                                                                                                                            |
| माण्डपत्न | २२ × १४                          | 992    | 9=                | १४               | €8 <i>X</i> | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में अलंकार, नायिका-<br>भेद, रस के लक्षण एवं उदाहरण<br>वर्णित हैं। इसमें सुखदेव मिश्र<br>ने कविराज नाम का प्रयोग<br>यत्न-तत्न किया है। प्रति<br>महत्त्वपूर्ण है।                                          |
| माण्डपत्न | २ <b>१.५</b> × <b>१</b> ७        | ४२     | 20                | १६               | ६१७         | अपूर्ण | 11 11                                | प्रस्तुत ग्रन्थ में काव्यांग-<br>निरूपण दोहों एवं कवित्तों के<br>माध्यम से हुआ है। लिपि<br>प्राचीन है।                                                                                                             |
| माण्डपत्न | २७×१ <b>१.५</b>                  | १०४    | 99                | ३१               | ११०८        | पूर्ण  | ,, ,, (                              | प्रस्तुत ग्रन्थ के आठ उल्लासों में<br>अलंकार, नायिका भेदादि के<br>वर्णन से युक्त है।                                                                                                                               |
| माण्डपत्न | ₹ <b>३</b> × २०. <b>५</b>        | 99     | 28                | 20               | १६५         | अपूर्ण | 22 21                                | यह ग्रन्थ भावविलास के मात्र<br>लक्षण प्रकरणों का संग्रह है।<br>जिसके प्रथम भाग में नायक-<br>नायिका-भेद एवं द्वितीय भाग<br>में अलंकार वर्णित हैं। पूर्ण<br>भावविलास भारत जीवन प्रेस,<br>काशी से मुद्रित हो चुका है। |
| माण्डपत्र | <i>ृ</i> <b>२</b> ३ × <b>१</b> २ | 998    | 99                | 9 ६              | ६०५         | पूर्ण  | 11                                   | यह ग्रन्थ प्रकाशित है। इसमें<br>विविध अलंकारों का वर्णन<br>है। ग्रन्थकार ने अपने नाम<br>की घोषणा सातवें दोहे में कर<br>दियाहै। इसे लिपिकार ने महा-<br>राजा मुनेश्वरबख्श सिंह बहादुर<br>के लिए लिपिबद्ध किया है।    |

| क्रम सं०       | ग्रन्थ सं०/विष्टन सं०                | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल               | लिपिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लिपिकाल        | भाषा          | लिपि  | . 3 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----|
| <del>-</del> - | - <del></del>                        | 3               | 8                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę              | 9             | 5     | _   |
| ७२             | ७७३३/४३३ष्ट                          | भाषा-भरण        | १७६ दई०                 | बलदेव<br>मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८७६ई०         | हिन्दी        | नागरी | म   |
| ७२             | ७ <i>३</i> ६ <b>१/४</b> ४ <b></b> द२ | भाषा-भरण        | <b>१</b> द <b>२</b> २ई० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              | हिन्दी (ब्रज) | नागरी | ų   |
| ७४             | ७७७४/४३६१                            | भाषाभूषण        | _                       | !<br>_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | हिन्दी (ब्रज) | नागरी | Ŧ   |
| ७४             | इर्ड्ड/इ.१७७                         | भाषाभूषण        | _                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१८५</b> ६६० | हिन्दी (ब्रज) | नागरी | 1   |
|                |                                      | (O. )           |                         | The state of the s |                | S-2 ()        |       |     |
| ७६             | ≂३ <b>≂२</b> /४७ <b>४</b> ६          | भाषाभूषण (तिलक) | _                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८७२ई०         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी | 1   |
| હહ             | द <b>२</b> ६७/४६ <b>द</b> ४          | भाषाभूषन        | -                       | महाराज<br>कुँवर<br>दिल्ली-<br>पतिजू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६३६ई०         | हिन्दी        | नागरी |     |
| ৬=             | ७८६६/४४३३                            | भाषाभूषन        | -                       | पं० गंगा-<br>दीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -१८३७ई०        | हिन्दी        | नागरी |     |
| ૭૬             | @ <b>~~~</b> \&& <b>~&amp;</b>       | रसपीयूषनिधि     | _                       | बलदेव<br>मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८६०ई०         | हिन्दी        | नागरी |     |
|                |                                      |                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |       | -   |

| ाधार              | आकार<br>(से०मी०)          | <sub>ट</sub> ृ०सं० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा         | प्राप्तिस्थान                                     | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 90                        | 99                 |                   | 93               | 98               | <u> ۹</u> ٧ | 9 %                                               | 9७                                                                                                                                                                                                              |
| ग्डप <b>त</b>     | ं२० × १४·४                | ७इ                 | 9 ६               | 20               | <b>ও</b> দ০      | पूर्ण       | डॉ० नवल-<br>बिहारीमिश्र,<br>सीतापुर               | इस ग्रन्थ में रीतिकालीन शैली<br>में अलंकार वर्णित हैं।<br>अलंकार-परम्परा की दृष्टि से<br>ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। पंण्डित<br>कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा<br>सम्पादित ''समालोचक'' पत<br>में यह ग्रन्थ छप भी चुका है। |
| ण्डपत्न           | ₹ × ₹ °                   | ४३                 | २०                | २०               | દ્ દ્ <b>ર</b>   | पूर्ण       | 73                                                | अलंकारशास्त्र की दृष्टि से<br>यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।                                                                                                                                                        |
| ाण्डपत्न          | 9६.५× 9२ <b>.</b> ५       | ४१                 | 98                | 9 ३              | <b>२३३</b>       | अपूर्ण      | दतिया                                             | इस ग्रन्थ में अलंकारों का<br>वर्गीकरण किया गया है।                                                                                                                                                              |
| ाण्ड <b>प</b> त्न | ₹ <b>४</b> .४ <b>१</b> ६  | ३४                 | વૃદ્              | १६               | २७ <b>२</b>      | पूर्ण       | (म० प्र०)<br>डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में किव ने नायक-<br>नायिका-भेद एवं अलंकारों का<br>वर्णन लक्षण व उदाहरण की<br>शैली में किया है। इसके अनेक<br>संस्करण निकल चुके हैं।                                                                    |
| ाण्डपत्न          | 9 <b>ક.</b> ७×9५.:        | र इप               | 92                | २३               | =9£              | पूर्ण       | "                                                 | यह अलंकार का ग्रन्थ है, जिसके<br>टीकाकार दलपतिराय हैं।                                                                                                                                                          |
| <b>ाण्डप</b> त्न  | २ <b>१</b> × <b>१ १ १</b> | ₹0                 | १९६               | २०               | ₹ 0, 0           | पूर्ण       | कन्हैयालाल,<br>चरखारी<br>(हमीरपुर)                | प्रस्तुत ग्रन्थ में नायक-नायिका-<br>भेद, वियोगवर्णन एवं अलं-<br>कारों का विवेचन है। सम्पूर्ण<br>कृति २०४ दोहों में है।                                                                                          |
| गण्डपत्न          | २३ × १४.४                 | २४                 | 78                | 70               | ३६०              | पूर्ण       | डॉ० नवल<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर                |                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न         | २० × १४.४                 | २५                 | પ્ટ ૧૦            | , २०             | २८४८             | पूर्ण       | . 12 19                                           | यह ग्रन्थ लक्षणग्रन्थ की दृष्टि<br>से महत्त्वपूर्ण है। इसकी रचना<br>किव ने प्रतापसिंह के लिए<br>की थी, जो स्वयं एक अच्छे<br>किव थे।                                                                             |

|              |                            | ŧ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>       | [                 | 1      |       |
|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| क्रम सं०     | ्र ग्रन्थसं० /वेष्टन सं०   | ग्रन्थ का नाम           | ग्रन्थकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लिपिकार           | लिपिकाल           | भाषा   | लिपि  |
| 9            | २                          | 3                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥                 | Ę                 | 9      | 5     |
| <b>5</b> 0   | ७६२६/४४६३                  | रस रहस्य<br>(भाषाकाव्य) | warm of the control o |                   | _                 | हिन्दी | नागरी |
| <del>द</del> | ७७२ <u>६</u> /४३३१         | रसराज (तिलक)            | <b>१६५०ई</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रताप-<br>साहि   | <b>१ = ३ द</b> ई० | हिन्दी | नागरी |
| <b>द</b> २   | <b>८</b> ०३८/४४२३          | ललितललाम                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 | _                 | हिन्दी | नागरी |
| दर्          | ७==६/४४६६                  | ललितललाम                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृजलाल<br>दीक्षित | १७४४ई०            | हिन्दी | नागरी |
| <b>৯</b> ৫   | द <i>३७२\४७४</i> £         | ललितललाम                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | १८३६६०            | हिन्दी | नागरी |
| <b>5</b> ¥   | ७ <u>६</u> ४०/४४७ <i>६</i> | वषत विकास               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | _                 | हिन्दी | नागरी |
|              |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |        |       |



£226

|                 |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              |                          | - 1              | 1      |                                                |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धार             | आकार<br>(से०मी०)   | <b>गृ०सं०</b>                         | पंक्ति।<br>प्र०पृ <b>०</b> । | अक्षर<br>प्र०पं <b>०</b> | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                  | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                              |
|                 | 90                 |                                       | 97                           |                          | 98               | १५     | 9 ६                                            | 99                                                                                                                                                                                          |
| डपत             |                    | क्                                    | २२                           |                          | २७१              | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर           | प्रस्तुत ग्रन्थ में देव, गोकुल,<br>कुलपित मिश्र आदि आचार्यों<br>के काव्यणास्त्रीय लक्षणों का<br>आकलन किया गया है। यत-<br>तत्न उर्दू भाषा के भी उदाहरण<br>मिलते हैं।                         |
| ण्डपत्न         | २७ × १७            | १५०                                   | २२                           | २२                       | २२६४             | अपूर्ण | कन्हैयालाल<br>सिरोहिया,<br>चरखारी<br>(हमीरपुर) | इस ग्रन्थ में नायक-नायिका-<br>भेद, श्रृंगारादि रसों तथा<br>रसवत् अलंकारों का उल्लेख<br>है। इसकी टीका ब्रज गद्य में<br>दी गयी है। इससे ब्रज गद्य का<br>विकास १६०० ई० से प्रमाणित<br>होता है। |
| ण्डपत्र         | २२.५ × १३.५        | र १२२                                 | 9 €                          | 93                       | ७३२              | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर            | इस ग्रन्थ में अलंकारों का<br>, विवेचन है। लक्षण व उदाहरण<br>कवित्त व सर्वैया में दिया<br>गया है।                                                                                            |
| ाण्ड <b>्</b> न | २ <b>१</b> × १४    | 85                                    | २४                           | २४                       | ६६२              | पूर्ण  | 11                                             | प्रस्तुत ग्रन्थ में भक्ति का श्रृंगा-<br>रिक रूप राधाकृष्ण के माध्यम<br>से वर्णित है। बूँदी राज्य का<br>भी वर्णन मिलता है।                                                                  |
| ाण्डपत्न        | ર <b>૪.</b> ૫ × ૧૭ | १५५                                   | 9 ?                          | 90                       | 855              | पूर्ण  | दतिया                                          | यह अलंकार का ग्रन्थ है<br>ग्रन्थ में दोहा, सर्वेया, कवित्त,<br>घनाक्षरी आदि छन्दों की<br>संख्या ३६६ है।                                                                                     |
| <b>ाण्डप</b> स  | ₹ ₹ × ₹ °          | 22                                    | २४                           | १   १५                   | . १५४५           | अपूर   | र्ण डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्<br>सीतापुर         | प्रस्तुत ग्रन्थ में किव बख्ता<br>अ, वर सिंह का प्रशस्तिगान, कि<br>भोगीलाल ने श्रृंगार एव<br>अन्य रसों में किया है। ग्रन्थ<br>चरितपरक होकर भी रसाहि<br>वर्णन के कारण महत्त्वपूर्ण है।        |
|                 |                    |                                       |                              |                          |                  |        |                                                |                                                                                                                                                                                             |

| क्रम सं०            | ग्रन्थसं०/वेष्टन सं०        | ग्रन्थ का नाम                | ग्रन्थकाल      | लिपिकार                               | लिपिकाल    | भाषा           | लिपि  |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------|
| 9                   | २                           | 3.                           | 8              | ¥                                     | Ę          | 9              | 5     |
| <b>द</b> ६          | द <i>२६६</i> /४ <b>६</b> द४ | व्यंग्यार्थं कौमुदी          | _              | महाराज<br>कुँवर<br>दिल्लीपति<br>जूदेव | १ ६ ३ ६ ई० | हिन्दी         | नागरी |
| <b>5</b> 9          | ७६६९/४४००                   | व्यंग्यार्थं कौमुदी          | _              | बलदेव<br>मिश्र                        | १८७६ई०     | हिन्दी         | नागरी |
| 55                  | ७६३०/४४६४                   | शब्दरसायन                    |                | _                                     | -          | हिन्दी         | नागरी |
| e c                 | द <i>३६३</i> /४७४ <b>४</b>  | शव्द विभूषन<br>(गिरा विभूषन) |                | -                                     | _          | हिन्दी         | नागरी |
| ر <del>ن</del><br>ه | ७ <b>६६</b> ६√४ <b>४६</b> ८ | शिवराजभूषण                   | -              | _                                     | _          | हिन्दी (ब्रज़) | नागरी |
| <b>&amp;</b> 9      | ७८६३/४४२८                   | श्री मुनीश्वरभूषण            | <b>१६२१</b> ई० |                                       | _          | हिन्दी (ब्रज)  | नागरी |

## काव्यशास्त्र

| आधार               | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं <b>०</b><br>! | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>ंप</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ક                  | 90                   | 99                  | 92                | 93                       | 98               | १५     | 9६                                   | ৭৬                                                                                                                                                                                                                                          |
| भाण्डपत<br>माण्डपत | २१ × १४.४            | 900                 | १६                | २५                       | १२५०             | पूर्ण  | कन्हैयालाल,<br>चरखारी,<br>(हमीरपुर)  | प्रस्तुत ग्रन्थ में नायक-नायिका<br>भेद, लक्षण एवं अलंकारों का<br>वर्णन है। इस कृति में छन्दो<br>की संख्या १४४ है।                                                                                                                           |
| माण्डपत            | २६ × १६              | <b>48</b>           | २०                | २०                       | 500              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | नायिका-भेद के सन्दर्भ में<br>व्यंजना-व्यापार एवं अलंकारों<br>का वर्णन है। ग्रन्थ रीति-<br>कालीन शैली की दृष्टि से<br>महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                       |
| माण्डपत्न          | ॅ२०.५ × १५. <b>५</b> | 9                   | 9६                | 9 &                      | १द११             | पूर्ण  | "                                    | इस ग्रन्थ में एकादश प्रकाश<br>हैं। ग्रन्थ का अन्तिम दो पृष्ठ<br>भी नवलबिहारी जी ने ही<br>लिखा है। शब्दार्थ निर्णय-<br>शक्ति, रस, रसांग, वृत्ति,<br>अलंकार का सुन्दर निदर्शन<br>हुआ है।                                                      |
| माण्डपत्न          | २७.५ × १७            | ৬४                  | २१                | २०                       | १७३              | पूर्ण  | "                                    | इसमें शब्द-शक्ति, काव्य-भेद<br>एवं अलंकार-वर्णन है ।                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत            | २ <b>१.</b> ४ × १४   | 99                  | २३                | २४                       | १६०              | अपूर्ण | "                                    | भूषणकृत इस अपूर्ण ग्रन्थ ''शिवराजभूषण'' में अलंकारों का विवेचन शिवाजी की प्रशस्ति में किया गया है। इसकी रचना दोहा, सवैया में है। प्रति महत्त्वपूर्ण है।                                                                                     |
| माण्डपत्न          | २०×१४                | २६६                 | 9 द               | २०                       | २ <b>६</b> ६२    | पूर्ण  | 77                                   | इसमें गुरुदीनकृत श्री मुनीश्वर-<br>भूषण नामक रचना के दस<br>प्रकाश हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में<br>आचार्य मम्मट की छाप है।<br>इस ग्रन्थ के अनुशीलन से<br>ज्ञात होता है कि रीतिकालीन<br>युग की देन इस गद्य को किसी-<br>न-किसी रूप में प्राप्त है। |

कृष्णकाव्य

|                |                         | 1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | 1        | PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH | Market about at terminer |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| क्रम सं        | ० ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                       | ग्रन्थकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लिपिकार   | लि पिकाल | भाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लि                       |
| ٩              | २                       | 3                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥         | . Ę      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                        |
| <del>६</del> २ | द <b>३</b> ११/४७०द      | अज्ञात                              | e controllerante e cont | _         | _        | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कैथी                     |
| St.            | दर्दर्/४६द <b>६</b>     | अज्ञात                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         | -        | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नागरं                    |
| £8             | ७ <b>८१८</b> /४३७४      | इन्द्रभान के पद                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         | _        | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नागरं                    |
| દ્ધ            | <b>५००२/४५०</b> ५       | उद्योगपर्वं (भाषानुवाद,<br>महाभारत) | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गंगा सिंह | १७६२ई०   | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नागर्र                   |
| 67.<br>64.     | ७६२४/४४५८               | उद्योग पर्वं<br>भाषानुवाद           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 9       | ८ ४ ४ ई  | हिन्दी (अवधी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नागरी                    |
|                |                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

| आधार      | आकार<br>(से०मी० <b>)</b>   | पृ०सं०    | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 2       | 90                         | 99        | 92                | <b>d</b> 3       | 98               | १५     | 9 %                                                  | 9৩                                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत्न | ৭৬ <b>৽</b> ५ × <b>ঀ</b> ३ | 2         | ঀৢড়              | <b>૧</b> ૬       | 98               | अपूर्ण | कोटा<br>(राजस्थान)                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में लोकगीतों की<br>शैली में कृष्ण के जन्म एवं<br>बधाई आदि का वर्णन है।                                                                                                                                                           |
| माण्डपत्न | ् <b>१६</b> .४ × १३        | qe        | 93                | 97               | ७इ               | अपूर्ण | मुजफ्फरनगर                                           | लिपिजनित अस्पष्टता के कारण<br>वर्ण्य-विषय का पता ठीक-ठीक<br>नहीं चलता । कृष्णभक्ति<br>के कुछ पद भी ग्रन्थ में निहित<br>हैं।                                                                                                                      |
| माण्डपत्र | २ <b>१ × १४</b> *५         | 9 द       | ્વ હ              | 92               | 905              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में राधा और कृष्ण<br>की मनोरम लीलाओं को<br>अधार मानकर इन्द्रभान द्वारा<br>रचित पदों को संकलित किया<br>गया है। राधा और कृष्ण को<br>प्रेम, काम और सौन्दर्य का<br>उद्भावक मानकर उनके एका-<br>कार रूप की अवतारणा इन<br>पदों में की गयी है। |
| माण्डपत   | २ <b>१*</b> ¥ × १६         | . प्र २४२ | २०                | २४               | 70 P             | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | इस प्रति में महाभारत के उद्योगपर्व को, जिसका भाषा- नुवाद सबलिसह चौहान ने किया था, लिपिबद्ध किया गया है। इसमें ३९ अध्याय हैं। इसकी रचना दोहा, चौपाई शैली में हुई है। भाषानुवाद की दृष्टि से ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                               |
| माण्डपत   | ं <b>२४</b> × १२           | 2 = 8     | 98                | 32               | <b>२</b> ४५६     | पूर्ण  | 17                                                   | इस ग्रन्थ में सबलसिंह चौहान<br>ने महाभारत के उद्योगपर्व का<br>भाषानुवाद दोहा व चौपाई<br>छन्दों में किया है। इसमें ३०<br>अध्याय हैं।                                                                                                              |

| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम      | ग्रन्थकाल | लिपिकार           | लिपिकाल | भाषा                             | लिपि           |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| <del>-</del> | , p                         | ₹ .                | 8         | <u> </u>          | Ę       | ७                                | 5              |
|              | दर् <b>७७/४६</b> द£         | उषाहरण             | _         | _                 | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | नागरी,<br>कैथी |
| 55<br>E      | ७६६६/४३१३                   | कंसवध<br>कंसवध     | _         | -                 | -       | हिन्दी<br>(ब्रज-मिश्रित<br>अवधी) | नागरी          |
| લર<br>લર     | ७७१२/४३१६                   | कृष्ण अर्जुन संवाद | _         | _                 |         | हिन्दी<br>(ब्रज गद्य <b>)</b>    | नागरी          |
| 900          | <b>द</b> 9 <i>६०</i> /४६३४  | कपरा चेतावनी       | _         | लाला<br>वख्त सिंह | १८३२ ई. | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी          |
| १०१          | द <b>२६</b> १/४६ <b>द</b> २ | करुणा पचीसी        | _         | शंकर-<br>प्रसाद   | १८७६ ई. | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी          |
| १०२          | ७ <b>८५६</b> (४३ <u>६</u> ८ | कवित्त संग्रह      | _         | _                 | _       | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी          |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)              | पृ <b>०</b> सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं <b>०</b> | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                               | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                  | 90                           | 99              | 92                | 93                       | 98               | 94     | १६                                                          | ঀ७                                                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपत्र           | <b>૧</b> ६.५ × ૧३            | ५७              | 92                | 93                       | २७=              | अपूर्ण | मुजफ्फरनगर                                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में उषाहरण की<br>कथा का वर्णन है। ग्रन्थ के<br>आरम्भ के ५० पृष्ठ अप्राप्य<br>हैं। ग्रन्थ की लिपि अति<br>दुष्हह है।                                                                                            |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | ₹ <b>१</b> × १५.४            | १६०             | ३२                | 90                       | २७२०             | पूर्ण  | श्री अटल<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया<br>(म० प्र०)     | इस ग्रन्थ में माखनचोर नन्द-<br>किशोर द्वारा कंसवध की कथा<br>का उल्लेख महाकाव्यात्मक<br>शैली में किया गया है।                                                                                                                  |
| माण्डपत्न           | <b>२</b> ४ × १६.४            | 90              | १६                | 9६                       | स्               | अपूर्ण |                                                             | इस ग्रन्थ में कृष्ण और अर्जुन का<br>संवाद ब्रजभाषा में उल्लिखित<br>है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में<br>ही अपनी आस्था व्यक्त करते<br>हैं, उन्हें ही सभी सुखों का मूल<br>स्वीकार करते हैं।                                         |
| माण्डपत्न           | 9७×9 <b>२</b>                | AR.             | 97                | 93                       | 380              | पूर्ण  | दितया<br>(म॰ प्र॰)                                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में राधा, कृष्ण, कुष्णा, उद्धव आदि का उल्लेख किया गया है, और इसके साथ ही उद्धव-गोपी संवाद के माध्यम से विभिन्न वस्त्रों का वर्णन मुद्रालंकार के रूप में हुआ है।                                               |
| माण्डपत्न           | 9 <b>३.</b> ५ × <b>9</b> 9.4 | ¥0              | 8                 | 9 %                      | 900              | पूर्ण  | श्री त्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दितया<br>(म० प्र०) | प्रस्तुत प्रन्थ में भगवान् श्री<br>कृष्ण का गुणानुवाद २६ छन्दों<br>में किया गया है। भगवान्<br>भक्त की रक्षा किस प्रकार<br>करते हैं, इसका ज्वलन्त उदा-<br>हरण किव ने अर्जुन, भीम,<br>द्रौपदी आदि के दृष्टान्तों से<br>किया है। |
| माण्डपत्न           | 95. <b>4</b> × <b>5</b> .4   | 2               | <b>د</b>          | २४                       | 97               | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)        | इस ग्रन्थ में कृष्णभक्ति के दो<br>पदों को लिपिबद्ध किया गया<br>है।                                                                                                                                                            |

| •               |                             |                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |                 |               |             |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-------------|
| क्रम सं०        | ग्रन्य सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                             | ग्रन्थकाल                             | लिपिकार | <br>लिपिकाल<br> | भाषा          | लिपि<br>——— |
| 9               | ₹                           | Ą                                         | 8                                     | ¥       | ६               | ७             | _ =         |
| <u>।</u><br>१०३ | ७=० <b>४</b> /४३७०          | क्रुष्ण सैर                               |                                       | _       |                 | हिन्दी        | नागरी       |
| <b>१०४</b>      | दर२६/४६ <b>४</b> ७          | गिराज-(गिरिराज <b>)</b><br>चरि <b>त्र</b> | _                                     | _       | १८३७ ई.         | हिन्दी (अवधी) | नागरी       |
| १०५             | ७६५= ४४७६                   | गीता कथा<br>(अनुवाद)                      | १६३५ ई.                               |         | _               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |
| <b>9</b> 0६     | ७७३०/४३३२                   | गीता भाषानुवाद                            | _                                     |         | _               | हिन्दी (व्रज) | नागरी       |
| 9 o 9           | ७=७४/४४११                   | गोपी विरह लीला                            | _                                     | _       |                 | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |
| १० इ            | द३५ <b>द</b> /४७४०          | <br>  गोविन्द-विवाहोत्सव<br>              | १६५८ ई                                | _       | -               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |
| १०६             | ७ <b>८२६</b> /४ <b>३८</b> १ | झूमका                                     | _                                     |         | _               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |

|                     | w.p. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |           |                     |                       |                  |        |                                                  |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(से०मी०)                            | पृ०सं०    | पंक्तित<br>प्र० पृ० | ,<br>अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                    | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                               |
| 5                   | ۷,0                                         | 99        | 92                  | 93                    | 98               | 94     | १६                                               | 99                                                                                                                                                                           |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | 9६.५× 99 ५                                  | 1         | 97                  | 98                    | ú, ξ             | पूर्ण  | श्री जगदीश-<br>शरण बिल-<br>गडया,<br>मधुप पट्टा-  | इस ग्रन्थ में क्रुष्ण-विहार-लीला<br>का वर्णन कवित्त और सर्वेया<br>छन्दों में किया गया है ।                                                                                   |
| माण्डपत             | <b>१६.३</b> × <b>१</b> २                    | १६        | 9 ४                 | 92                    | eop              | पूर्ण  | पुर, दितया<br>अज्ञात                             | इसमें भगवान् कृष्ण की गोवर्धन-<br>धारण आदि लीलाओं का<br>सरस वर्णन दोहों व चौपाइयों<br>में किया गया है। 'इति गिराज<br>चरित्र सम्पूर्ण' के बाद भी कुछ<br>और चौपाइयाँ लिखी हैं। |
| माण्डपत्र           | ३३ × २५                                     | <b>२२</b> | २२                  | २४                    | ₹ <del>६</del> ₹ | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर             | इस ग्रन्थ में नैमिश्र मिश्र ने<br>गीता के ११ से १४ अध्याय<br>तक वेदान्त की मान्यता के<br>अनुसार अनुवाद दोहा, चौपाई,<br>सबैया आदि कई छन्दों में<br>किया है।                   |
| माण्डपत             | २४.५ × <b>१३.</b> ५                         | २६४       | ភ                   | ३२                    | २११२             | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया          | इस ग्रन्थ में गीता का भाषा-<br>नुवाद गद्य एवं पद्य शैली में<br>किया गया है। दोहा छन्द की<br>प्रधानता है।                                                                     |
| माण्डपत्न           | ं <b>२</b> १ × १३                           | २४        | 98                  | १८                    | २४६              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर             | इस ग्रन्थ में ५ अध्यायों में<br>उद्धव के गोकुल जाने और<br>कृष्ण से वहाँ वर्णन करने की<br>कथा है।                                                                             |
| माण्डपत्न           | ₹ <b>१.५</b> × १ <b>५.</b> ५                | 99        | १६                  | १६                    | ७ ম              | अपूर्ण | अज्ञात                                           | 'नव तारीख सुमार्चवसु शरिनध<br>इन्दुप्रयुक्त' के अनुसार ग्रन्थकाल<br>१६५८ ई० ज्ञात होता है।<br>इसमें गोविन्दजी के विवाह का<br>वर्णन दोहों एवं कवित्तों में है।                |
| माण्डपत             | 99.4×5.4                                    | ৭৩        | ĘĘ,                 | 97                    | äc               | पूर्ण  | डॉ॰ राजेन्द्र-<br>कुमार मिश्र,<br>नौटा,<br>झाँसी | इसमें राधा और कृष्ण की<br>लीलाओं का मनोहारी वर्णन<br>किया गया है।                                                                                                            |

| ,                  |                             |                            |           |                      |          |                       |        |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|--------|
| क्रम सं०           | ग्रन्थं सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम              | ग्रन्थकाल | लिपिकार              | लिपिकाल  | भाषा                  | लि     |
| 9                  | 7                           | 3                          | - 8       | <u> </u>             | Ę        | 9                     | 5      |
| 990                | ≈ ± 0 €\8000                | दशम स्कन्ध<br>(पद संग्रह)  | _         |                      |          | हिन्दी (ब्रज)         | नागः   |
| <b>9</b> 99        | द२७२ <b>/</b> ४६ <i>द</i> द | नागलीला                    | १६५८ ई.   | . माणिक्य-<br>चन्द्र | -१७३६ ई. | हिन्दी (ब्रज)         | नागः   |
| ११२                | <i>७=३२</i> /४३=४           | नाममाला                    | _         | _                    | _        | हिन्दी (ब्रज)         | नागर   |
| 993                | ७७३८/४३३६                   | नित्य बिहारी<br>जुगल ध्यान | _         | _                    | _        | हिन्दी (ब्रज)         | नागरं  |
| ११४                | =३१६/४७१४                   | पद                         | _         | _                    |          | हिन्दी (ब्रज)         | नागर्र |
| ঀঀৼ                | द३ <b>१२/४७०</b> ६          | पद                         | _         | _                    | _        | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी  |
| <b>१</b> <i>४६</i> | दर्७द/४६ <b>द</b> द         | पद                         | _         | _                    |          | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी  |
|                    |                             |                            |           |                      |          |                       |        |

|                      |                          | ,      |                   |                  |                  | 1      | 1                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                 | आकार<br>(से०मी०)         | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                            | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                     |
| 55                   | 90                       | 99     | 92                | 93               | 98               | 94     | 9 ६                                                      | 90                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत              | <b>१०.५</b> × इ          | 9७०    | ¥                 | 92               | ३००              | अपूर्ण | -                                                        | इस ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत<br>पुराण के दशम स्कन्ध की कथा<br>का वर्णन है। लिपि सुस्पष्ट<br>है; आदि के बारह पृष्ठ<br>अप्राप्त हैं।                                                   |
| माण्डपत्न            | ४ <b>५ × १</b> ३         | હ      | ४०                | 95               | १५७              | पूर्ण  | _                                                        | इस ग्रन्थ में किव ने कालिय-<br>मर्देन की लीलाका वर्णन किया<br>है। ग्रन्थ लिपि की दृष्टि से<br>प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण है।                                                         |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २ <b>१.</b> ५ × १०.५     | 99     | SP                | ₹•               | ६३               | अपूर्ण | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(म॰ प्र॰)        |                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत              | <sup>°</sup> २१.५ × १६.५ | ३७     | <b>१</b> ६        | 9 ६              | 725              | पूर्ण  | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में भक्ति की श्रृंगारिक<br>शैली में किव ने नित्यविहारी<br>राधाकुष्ण के चरणों में अपनी<br>आस्था का पृष्प अपित किया<br>है। रसिक सम्प्रदाय की दृष्टि<br>से इसका महत्त्व है। |
| माण्डपत              | 98.4×93                  | ₹      | १४                | ं १ द            | ₹०४              | अपूर्ण | कोटा,<br>राजस्थान                                        | इस ग्रन्थ में अष्टछाप के अधि-<br>कांश किवयों के पद संगृहीत हैं।<br>इसमें विविध छन्द हैं। इसमें<br>होली, चाचरी आदि के पद हैं।<br>लिपि से प्राचीन प्रतीत होता है।                    |
| माण्डपत्न            | 9 <b>&amp;.</b> 7×99     | 45     | १५                | 90               | <b>૪</b> ૫૫      | अपूर्ण | कोटा,<br>राजस्थान                                        | इस ग्रन्थ में अष्टछाप के प्रमुख<br>कवियों के वात्सल्य, गोचारण<br>आदि के प्रसंग के पद संगृहीत<br>हैं।                                                                               |
| माण्डपत्न            | १६.५ × १३                | २४     | १ ३               | १२               | 9२२              | अपूर्ण | ंमुजफ्फर-<br>नगर                                         | लिपि की दुरूहता के कारण<br>वर्ण्य-विषय और ग्रन्थ का आदि-<br>अन्त स्पष्ट नहीं है। संकलित<br>पद मीराँबाई के प्रतीत होते हैं।                                                         |
| 1                    |                          |        |                   |                  |                  |        |                                                          |                                                                                                                                                                                    |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                   | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल      | लिपिकार | लिपिकाल                               | भाषा          | लिपि " |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 9           | ======================================= | ₹               | 8              | ¥       | ٤                                     | 9             | ς      |
| 990         | ७७०४/४३१६                               | पद संग्रह       | _              |         | _                                     | हिन्दी (ज्ञज) | नागरी  |
| ११८         | ८०११/४५१४                               | पद संग्रह       | -<br>-         | _       | _                                     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| ११६         | द०००/४५०७                               | पद संग्रह       | _              |         | _                                     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| १२०         | <i>७७६</i> ४/४३५४                       | पद संग्रह       | _              | _       | _                                     | हिन्दी (व्रज) | नागरी  |
| 929         | द४२२/४७७७                               | पद संग्रह       | _              | _       | _                                     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| <b>૧</b> ૨૨ | ७७ <b>१०/</b> ४३१६                      | प्रतीति परीक्षा | _              |         | _                                     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| <b>१</b> २३ | ७७० ६/४३ १६                             | प्रेम परीक्षा   |                |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
|             |                                         |                 | William Street |         |                                       |               |        |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)    | पृ०सं०     | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प <b>्</b> षं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा            | प्राप्तिस्थान                                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | 90                 | 99         | 92                | 9 \$                    | 98               | 94             | 98                                                     | 90                                                                                                                                      |
| माण्डपत्न           | २०.५ × १६.५        | GA.        | ঀৢড়              | २६                      | s ą              | अपूर्ण         | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया                | इस ग्रन्थ में सूरदास, अग्रदास,<br>परमानन्ददास आदि के स्फुट<br>पदों को लिपिबद्ध किया गया<br>है।                                          |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २ <b>१.</b> ५ × १४ | ४          | ৭৩                | २०                      | २८               | पूर्ण          | (म॰ प्र॰) श्री अटल- बिहारी श्रीवास्तव, दितया (म॰ प्र॰) | इस ग्रन्थ में हरिदास स्वामी,<br>व्यास, हरिवंश आदि हरिदासी<br>सम्प्रदाय के कृष्णभक्त किवयों<br>के स्फुट पदों को लिपिबद्ध<br>किया गया है। |
| माण्डपत             | २०.५ × १५.५        | ঀৼ         | 96                | 9 %                     | १२७              | पूर्ण          | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)   | इस ग्रन्थ में राधा और कृष्ण<br>से सम्बन्धित सूरदास और<br>परमानन्ददास के पदों को<br>संकलित किया गया है।                                  |
| माण्डपत्र           | ं२२ × <b>१</b> ६   | ሂሂ         | १५                | _                       |                  | अपूर्ण         | 11 (HO XO)                                             | इसमें अष्टछाप के प्रमुख<br>कवियों के स्फुट पदों का<br>संकलन किया गया है।                                                                |
| माण्डपत             | 9 € × 9 0          | a a        | ¥                 | २२                      | 99               | पूर्ण          | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दितया<br>(म० प्र०)         | इस ग्रन्थ में हरि-नाम के<br>महत्त्व का प्रतिपादन १० पदों<br>में किया गया है।                                                            |
| माण्डपत             | २ <b>४</b> × १६.४  | <b>9</b> % | १इ                | <b>d</b>                | 999              | पूर्ण          | श्री बलबीर<br>सिंह, दितया<br>(म० प्र०)                 |                                                                                                                                         |
| माण्डपत्न           | २ <b>५</b> × १६.५  | υν         | 9 5               | 98                      | ४७               | पूर्ण<br>जीर्ण | 11                                                     | इस ग्रन्थ में राधा को आह्ना-<br>दिका-शक्ति मानकर कवि ने<br>अपनी भक्ति को श्रृंगार के<br>कलेवर में परखा है।                              |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम              | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
|----------|-----------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|
| 9        | ₹                     | ₹                          | 8         | ሂ       | Ę       | 9             | 5     |
| १२४      | ≂३≗३/४७ <b>६</b> ५    | प्रेमसागर भाषा             | १७७० ई.   | _       | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| १२५      | ७=२०/४३७६             | वारामासी                   | -         | _       | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| १२६      | ७७६१/४३६६             | बारामासी                   | -         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| १२७      | ७द२६/४३द9             | बिट्ठल विपुल जी<br>की बानी | _         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| १२६      | ७७ <b>£</b> ≂/४३६७    | बिट्ठल विपुल जी<br>की बानी | _         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ० <b>सं</b> ० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं <b>०</b> | परिमाण<br>(अनु०) | दशा      | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 90                   | 99              | 92                | 93                       | 48               | <u> </u> | 9६                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत्न | \$5 × 50.3           | <b>ভ q</b>      | १ड                | Q 15                     | હ૧૬              | पूर्ण    | अज्ञात                                               | इस ग्रन्थ में राधा-कृष्ण के<br>प्रेमास्पद प्रसंगों के साथ ही<br>गोपी विरह, उद्धव-गोपी-संवाद<br>की कथा दोहे और चौपाई में<br>प्रस्तुत की गयी है। लिपि<br>अत्याधुनिक है। ग्रन्थ मुद्रित<br>भी हो चुका है।                                               |
| माण्डपत   | 196×93               | २               | 99                | 99                       | 5                | अपूर्ण   | श्री केशव-<br>किगोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस खण्डित ग्रन्थ में वियोगिनी<br>गोपी और राधा की मनोदशा<br>का लोकगीतों की शैली में<br>वर्णन किया गया है। वारह<br>मासा के सन्दर्भ वाले इस ग्रन्थ<br>में मास की दृष्टि से केवल<br>आषाढ़ एवं भाद्रपद का ही<br>संकेत है।                                 |
| माण्डपत्न | १७ × ११ <b>·</b> ५   | 9 ६             | 98                | 98                       | ςΩ<br>           | पूर्ण    | श्री मुन्नालाल<br>परसरिया,<br>दितया<br>(म० प्र०)     | इस ग्रन्थ में चारों मनोविकारों<br>(काम, क्रोध, मद और लोभ)<br>को मानव जीवन की पृष्ठ-<br>भूमि में विवेचित किया गया<br>है। यथा प्रसंग गोपियों का<br>कुब्जा के प्रति ईष्याभाव और<br>उद्धव संवाद बहुत सुन्दर रूप<br>में प्रस्तुत किया गया है।             |
| माण्डपत्न | १४× ८ ५              | २ १             | 5                 | १इ                       | EX.              | अपूर्ण   | श्री राजेन्द्र<br>कुमार मिश्र<br>नौटा, झांसी         | इस ग्रन्थ में बिट्ठलनाथ द्वारा<br>कृष्णभक्ति का महत्त्व प्रति-<br>पादित किया गया है : उन्हें ही<br>एकमात्र सत्ता मानकर उनके<br>क्रियाकलापों का सांगोपाङ्ग<br>निरूपण करते हुए उनके प्रेम<br>को तपश्चर्या की पवित्र भूमि<br>पर प्रतिष्ठित किया गया है। |
| माण्डपत्र | १४× ५ <sup>.</sup> ५ | २१              | 15                | 90                       | 25               | अपूर्ण   | श्री केशव<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)  | हस ग्रन्थ में विट्ठलनाथ द्वारा<br>कृष्ण-भक्ति के महत्त्व का प्रति-<br>पादन किया गया है।                                                                                                                                                              |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                       | ग्रन्थकाल        | लिपिकार                         | लिपिकाल       | भाषा                  | लिपि  |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------|
| -        |                       | 3                                   | 8-               | <u> </u>                        | Ę             | 9                     | 5     |
| <u> </u> | ७७८७/४३६४             | भगवद्गीता<br>(हिन्दो पद्यानुवाद)    | १७ <b>६</b> १ ई. | :                               |               | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| १३०      | द्ध <b>२/४७</b> २८    | भागवत                               | _                | _                               |               | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| 939      | = <i>३</i> %/४७६४     | भागवत एकादश<br>स्कन्ध की टीका       | १६३५ ई.          | गुमानी-<br>राम                  | १ <b>६</b> ई. | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| १३२      | ७६७२/४३००             | भागवत दशम स्कन्ध                    | _                | प्रधान<br>छोटेलाल               | _             | हिन्दी<br>(ब्रज-गद्य) | नागरी |
| १३३      | ७७०७/४३ <b>१</b> ७    | भागवत पंचम स्कन्ध<br>(भाषा)         | _                | प्रधान<br>आनन्द<br>सिह<br>कुडरा | १८३७ ई.       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ૧૨૪      | ७७६१/४३५१             | भागवत भाषानुवाद                     | _                | _                               | _             | हिन्दी<br>(त्रज-गद्य) | नागरी |
| १३५      | ७=७=/४४१४             | भोष्मपर्वे (भाषा-<br>नुवाद महाभारत) | _                | _                               | १⊏४९ ई.       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)    | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा                  | प्राप्तिस्थान                                                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 90                 | 99     | 92                | 93               | 98               | १५                   | १६                                                                     | 90                                                                                                                                                                      |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | ₹₹ × १₹            | £ & &  | c)?               | 32               | द <i>६</i> ४     | पूर्ण                | अज्ञात                                                                 | इसमें (संस्कृत) गीता का पद्या-<br>नुवाद व्रजभाषा की सरस<br>शब्दावली में किया गया है ।                                                                                   |
| माण्डपत्र            | ्२२ × १२•४         | २११    | 379               | २६               | १५४३             | पूर्ण                | -                                                                      | इस ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत<br>की कथा हिन्दी भाषा में दोहा,<br>चौपाई, सोरठा जैसे सरल<br>छन्दों में प्रस्तुत की गयी है।<br>इसमें कुल ६ अध्याय हैं।<br>लिपि अत्याधुनिक है। |
| माण्डपत्र            | ३२× १६             | २७३    | 99                | ३५               | ३२८५             | पूर्ण                | श्री माताम्बर<br>द्विवेदी, श्री<br>निवासधाम,<br>मिर्जापुर<br>(उ० प्र०) | इस ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत के<br>एकादश स्कन्ध की टीका दोहों<br>व चौपाइयों में ३१ अध्यायों<br>में प्रस्तुत की गयी है। लिपि<br>सुपाठ्य है।                                |
| माण्डपत्न            | <b>२३</b> × १७     | ३५७    | 93                | 9=               | २६२              | अपूर्ण               | सक्सेना,<br>मु० पो०<br>बरहा, जि०<br>भिण्ड                              | इस अपूर्ण ग्रन्थ में लिपिकार<br>ने किसी भाष्य टीका की<br>प्रतिलिपि की है तथा कथा-<br>वाचकों के लिए इसे उपयोगी<br>माना है।                                               |
| देशी<br>कागज         | २४ × १६.५          | 960    | 94                | १६               | ४२४              | पूर्ण                | (म० प्र०)<br>श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)      | भागवत पंचम स्कन्ध का<br>भाषानुवाद यह ग्रन्थ व्रजभाषा<br>गद्य के विकास का संकेत देकर<br>भाषीय ऐतिहासिक पीठिका<br>का निर्वाह करता है।                                     |
| माण्डपत्न            | ₹8 × <b>१</b> ४.५  | ৩5     | 90                | ३६               | <u> </u>         | अपूर्ण               | 11                                                                     | इस खण्डित एवं अपूर्ण ग्रन्थ में<br>भागवत की कथा के कुछ अंशों<br>को ब्रज-गद्य में लिपिबद्ध करके<br>कृष्ण-गुणानुवाद किया गया है।                                          |
| माण्डपत्न            | ं <b>२६.५</b> × १२ | 978    | ct                | 34 55            | १३२५             | पू <b>णं</b><br>जीणं | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                   | इस ग्रन्थ में सवलिंसह चौहान<br>ने महाभारत के भीष्मपर्व का<br>भाषानुवाद दोहा, चौपाई छन्द<br>में किया है। ग्रन्थ कीट-दंशित<br>अतएव अपाठ्य है।                             |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                             | ग्रन्थ का नाम           | ग्रन्थकाल | लिपिकार               | लिपिकाल | भाषा          | लिपि   |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------------|--------|
| 9           | २                                                 | 3                       | 8         | <u>¥</u>              | Ę       | હ             | 5      |
| <b>१</b> ३६ | द्ध्य देश क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा | भ्रमरगीत                | _         | _                     | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| <b>१३</b> ७ | द३०४/४७०३<br>-                                    | भ्रमरगीत<br>(भँवर गीता) |           |                       | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| १३=         | ७६६४/४४८५                                         | मथुरा वर्णन<br>(अनुवाद) |           | _                     | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| 235         | द्भ१३०/४६ <b>०</b> १                              | महाभारत<br>(उद्योगपर्व) | _         | कमला-<br>राम<br>मिश्र | १६३७ ई. | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| १४०         | હ <u>ક</u> રવ/૪૪ <b>૫</b> ૫                       | महाभारत (कर्णपर्व)      | १६७७ ई.   | भवन<br>  त्रिवेदी     | १५५३ ई. | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| १४१         | ७६१०/४४४४                                         | महाभारत (गदापर्व)       |           | गजराज                 | १८८१    | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| १४२         | @£0 <i>€</i> \8880                                | महाभारत (गदापर्व)       | -         | -                     | १८५२ ई. | हिन्दी (अवधी) | नाग री |

| आधार            | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० |       | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5               | 90                  | 99     | 92                | 93               | 98    | 94     | 9 ६                                  | 99                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न       | ३०. <b>५</b> × १२.५ | ধ      | १४                | ४८               | १०५   | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | यह विरह-वर्णन का एक अनूठा<br>ग्रन्थ है । ग्रन्थ गोपी-उद्धव<br>संवाद रूप में प्रस्तुत किया<br>गया है ।                                                                          |
| माण्डप <b>त</b> | १४.५×१२             | २४     | Sh                | 98               | 84    | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाज,<br>ग्वालियर | इस ग्रन्थ में सूरदास जी के नाम<br>से प्राप्त भ्रमरगीतों का ,संग्रह<br>किया गया है । ग्रन्थ पत्नाकार<br>है और दोहों में रचित है ।<br>महाभारत के दो-तीन श्लोक<br>भी उद्धृत हैं । |
| माण्डपत         | ₹₹×¶∘               | 8      | 9 %               | ४०               | 900   | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में क्रुष्ण के मथुरा-<br>गमन का वर्णन ब्रज गद्य में<br>किया गया है। लिपि अर्वाचीन<br>है।                                                                             |
| माण्डपत         | २६ <b>X</b> १४      | २१६    | 90                | ३८               | २५६६  | पूर्ण  | 29                                   | इस ग्रन्थ में महाभारतके उद्योग<br>पर्व की कथा का वर्णन दोहों<br>और चौपाइयों में ३१ अध्यायो<br>में किया गया है। लिपि सुन्दर<br>है।                                              |
| माण्डपत्न       | २६.५ × <b>१</b> ३.३ | ४२     | 90                | 80               | . ५२५ | पूर्ण  | 11                                   | इस ग्रन्थ में महाभारत के कर्ण<br>पर्व की कथा का वर्णन दोहा<br>चौपाई छन्दों में ५ अध्यायों मे<br>है। ग्रन्थ पत्नाकार है।                                                        |
| माण्डपत्न       | २७ × ११.५           | २६     |                   | 37               | २५६   | पूर्ण  | 21                                   | इसमें महाभारत के गदापव<br>का वर्णन ओजपूर्ण वीर शैर्ल<br>में दोहा, चौपाई छन्दों में<br>किया गया है। ग्रन्थ यत्न-तत्<br>कीट-दंशित है।                                            |
| माण्डपत         | ् २ <b>६.५ ×</b> १३ | १६     | 90                | .४०              | १५०   | पूर्ण  | 22                                   | महाभारत के गदापर्व का वर्णः<br>ओजपूर्ण शैली में दोहा, चौपा<br>छन्दों में किया गया है। ग्रन्थ<br>कीट-दंशित है।                                                                  |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम                                  | ग्रन्थकाल | लिपिकार               | लिपिकाल         | भाषा          | लिपि  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|-------|
| 9           | २                          | 3                                              | 8         | ¥                     | Ę               | 9             | 5     |
| 983         | =92 <del>2</del> /8£00     | महाभारत (गदापर्व)                              | _         | भवन<br>द्विवेदी       |                 | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| <b>9</b> 88 | <b>=</b> १=७/४६३२          | महाभारत (द्रोणपर्व)                            | _         | भवन<br>त्रिवेदी       | १८५३ ई.         | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| १४५         | ≂३६ <b>२/</b> ४७४४         | महाभारत<br>''नीलकाण्ड''<br>(अश्वमेध माहात्म्य) |           |                       | १८५६ ई.         | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| ૧ુષ્ટદ્     | =१३३/४६०४                  | महाभारत (विराटपर्व)                            |           | कमला-<br>राम<br>मिश्र | <b>१</b> ८३७ ई. | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| ঀৢৢৢ৻ড়     | ७६१६/४४५३                  | महाभारत (शल्यपर्व)                             |           | गजराज                 | १८५१ ई.         | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| १४=         | ≂२३४ <b>/</b> ४६६ <b>४</b> | मोहन विलास                                     | -         | _                     |                 | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| 988         | दर <b>५१</b> /४६७७         | रसखान के कवित्त                                | _         | _                     |                 | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|             |                            |                                                |           | 1                     |                 |               |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)     | पृ <b>०सं</b> ० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | 90                  | 99              | 92                | 93               | 98               | 94     | 98                                   | 90                                                                                                                                                                |
| माण्डपत   | २७ <b>X</b> १३.५    | 7 4             | cl2               | ३१               | . २३०            | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर | महाभारत के गदापर्व की कथा<br>का वर्णन दोहा, चौपाई छन्दों<br>में ओजपूर्ण शैली में किया<br>गया है।                                                                  |
| माण्डपत्न | २७ <b>X १</b> ३.७   | 997             | 45                | ३२               | १००८             | पूर्ण  | ,,                                   | इस ग्रन्थ में महाभारत के द्रोण-<br>पर्व की कथा का वर्णन है।<br>ग्रन्थ पत्नाकार व लिपि आधु-<br>निक है।                                                             |
| माण्डपत्र | ३ <b>१,५ ४</b> १३.५ | 99              | 93                | ४७               | २१०              | पूर्ण  | 11                                   | इस ग्रन्थ में महाभारत के<br>नीलकाण्ड की कथा के अन्त-<br>गंत अश्वमेध यज्ञ के माहात्म्य<br>का वर्णन दोहा, चौपाई,<br>छन्दों में हुआ है। रचयिता<br>का नाम अस्पष्ट है। |
| माण्डपत्न | २६ 🗙 १२.७           | 990             | क्                | ४०               | १२४              | पूर्ण  | ,,,                                  | ग्रन्थ में महाभारत के विराट-<br>पर्व की कथा का वर्णन १३<br>अध्यायों में दोहा, चौपाई छन्दों<br>में किया गया है।                                                    |
| माण्डपत्न | २६.५ ⊠ १३           | २०              | 5                 | 34               | १७५              | पूर्ण  | "                                    | इस ग्रन्थ में महाभारत के<br>शल्यपर्व की कथा का वर्णन<br>दोहा, चौपाई छन्दों में २<br>अध्यायों में हुआ है।                                                          |
| माण्डपत्न | २३.४ <b>×</b> १४.४  | 9 इ             | १६                | १८               | १४४              | अपूर्ण | श्रीराम वर्मा,<br>दतिया              | किव ने भगवान् कृष्ण के गुणों<br>एवं क्रियाकलापों का वर्णन<br>प्रृंगार एवं भक्ति के माध्यम<br>से किया है। कुल १९२ छन्द<br>हैं, जिनमें दोहे एवं सोरठे हैं।          |
| माण्डपत्न | २४.५ 🗴 १२-५         | 7               | 5                 | २४               | 9 =              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इस पत्नाकार ग्रन्थ में रसखान<br>जी के तीन पूर्ण एवं एक अपूर्ण<br>कवित्तों का संग्रह है। लिपि<br>अत्याधुनिक है।                                                    |
|           |                     | 1               |                   |                  |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                   |

| क्रम सं ०        | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                | ग्रन्थ का नाम            | ग्रन्थकाल | लिपिकार         | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------------|-------|
|                  | ₹                                    | ą                        | 8         | <u> </u>        | Ę       | 9                     | 5     |
| <u> १</u><br>१४० | ७७इ४/४३६६                            | राधाकृष्ण विहार<br>चौपही | _         |                 | _       | हिन्दी                | नागरी |
| १४१              | ७७४३/४३३६                            | लालजी की बधाई            | _         | _               |         | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| १४२              | दरद <b>४/४६६०</b>                    | विनय मंजरी               | _         | मूलचन्द्र       | १८८० ई. | हिन्दी <b>(</b> ब्रज) | नागरी |
| <b>4</b> ኧ ፮     | ७६२६/४४६०                            | विराटपर्व<br>(भाषानुवाद) | _         | _               | _       | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| <b>ባ</b> ሂያ      | द <b>२</b> ६८/४६८४                   | वृन्दावन महिमा           | _         | _               | _       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| <b>የ</b> ሂሂ      | = <b>?</b> =8/8 <b></b> € <b>£</b> 0 | वृन्दावन शत              | _         | लाला<br>जगन्नाथ |         | . हिन्दी (ब्रज)       | नागरी |
|                  |                                      |                          |           |                 |         |                       |       |

|           |                     | 1             | 1 -: c - | :                |                  | 1              | i 1                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(से०मी०)    | <b>गृ०सं०</b> | प्रक्र   | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा            | प्राप्तिस्थान                               | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                         |
| દ         | 90                  | 99            | 92       | 93               | 98               | १५             | 9 %                                         | 90                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न | १७ × ११.५           | ঀ७            | 99       | १२               | ६४               | पूर्ण          | श्री मुन्नालाल<br>परसरिया,<br>दतिया         | इस ग्रन्थ में राधा-ललिता<br>नायिका के प्रेममय प्रसंगों से<br>सम्बद्ध चुड़िहारिन आदि का<br>मामिक वर्णन हुआ है।                                                                                          |
| माण्डपत्न | े२१-५ 🗙 १६-५        | २६            | १६       | 9=               | २३४              | पूर्ण          | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में कित ने उर्दू-<br>मिश्रित ब्रजभाषा में कृष्ण के<br>जन्म एवं उनकी लीलाओं का<br>वर्णन किया है।                                                                                              |
| माण्डपत   | १६ <b>.५</b> × ११.५ | १६            | 99       | १६               | 55               | पूर्ण          | श्रीराम वर्मा,<br>दतिया                     | दोहों में विरचित इस ग्रन्थ में<br>कवि ने भगवान् श्रीकृष्ण से<br>भक्ति का निवेदन किया है।                                                                                                               |
| माण्डपत्न | २≂ × १५             | १४३           | १४       | n o              | ঀৢৼড়ড়          | अपूर्ण         | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर        | इस ग्रन्थ में महाभारत के विराटपर्व का भाषानुवाद दोहा व चौपाई छन्दों में किया गया है। ग्रन्थारम्भ में संस्कृत के श्लोक हैं। ग्रन्थ अपूर्ण होने पर भी कृष्णकाव्य के अनूदित ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण है। |
| माण्डपत   | ृष् <b>६</b> 🗙 १०   | cl2           | ¥        | 70               | २=               | अपूर्ण         | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दितया           | इस ग्रन्थ में किव ने श्रीकृष्ण के<br>लीलाधाम वृन्दावन का यशो-<br>गान बहुत ही लिलत छन्दों में<br>किया है। ग्रन्थ का आदि भाग<br>अप्राप्त है, जिससे प्रारम्भिक ७<br>छन्द प्राप्त नहीं हैं।                |
| माण्डपत्न | १६.५×११.            | <b>३</b> २    | 99       | 9६               | १७६              | पूर्ण<br> <br> | श्रीराम वर्मा,<br>दितया                     | 'सोलह सौ ध्रुव व्यासिया पूनी<br>अगहन मास' के आधार पर<br>ग्रन्थ का रचनाकाल १६ = २<br>वि०सं० ज्ञात होता है। इस<br>ग्रन्थ में वृन्दावन का वर्णन<br>श्री कृष्ण के लीलाधाम के रूप<br>में किया गया है।       |
|           |                     | 1             |          |                  |                  |                |                                             |                                                                                                                                                                                                        |

| हम <b>सं</b> ०3 | प्रत्य सं० विष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                   | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल  | भाषा            | लिपि             |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|------------------|
|                 | ₹                           | 34                              | 8         | <u> </u>       | Ę        | 9               | 5                |
| १ १५६           | ७६७१/४४६०                   | व्रज विलास                      |           | भवन<br>विवेदी  | १८६० ई.  | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी<br>        |
| <b>१</b> ५७     | द्र <b>द</b> ्र∤४६द६        | व्यास जी के दोहा                | _         | _              | _        | हिन्दी (ब्रज)   | <br> <br>  नागरी |
| १५५             | =० <b>१०</b> /४५१४          | व्यास जी के वानी<br>के पद       | _         |                | _        | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी            |
|                 |                             |                                 |           | -              |          |                 |                  |
| <b>१</b> ५६     | द <b>६७०</b> /४ <b>६</b> ६६ | <sub>प्रयामा प्रयाम</sub> विहार | : -       | काशीरा<br>सौधी | म १≂२१ ई | . हिन्दी (ब्रज) | नागर्र           |
|                 |                             |                                 |           | diai           |          |                 |                  |
| <b>१</b> ६०     | =४२१/४७७७                   | श्रीकृष्णाष्टक                  | _         | _              | _        | हिन्दी (ब्रज)   | नाग              |
| १६९             | न <u>इ</u> ३४९/४७२इ         | श्रोमद्भागवत<br>(जन्मकाण्ड)     | _         | बखता<br>मिश्र  | वर १७८७  | ई. हिन्दी (अवध  | ग्री) नाग        |
|                 |                             |                                 |           |                |          |                 |                  |

|                     | 1                  | <del>,</del> |            | ,                        |                  | <u> </u>         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(से०मी०)   | पृ०सं०       |            | अक्षर<br>प्र० <b>पं०</b> | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | <br>  प्राप्तिस्थान<br>                     | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| इ                   | 90                 | 199          | 92         | 93                       | 98               | १५               | १६                                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न           | २ <b>३</b> × १=    | ३८८          | १८         | २६                       | ४६४०             | पूर्ण            | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत्न           | 95×90              | R            | ¥          | २२                       | 99               | (पूर्ण)          | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दितया           | इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण के लीला-<br>धाम का वर्णन १० छन्दों में<br>संकलित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २ <b>१</b> ·५ × १७ | dl.          | <b>૧</b> ૬ | २४                       | १२०              | पूर्ण            | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में हरीराम व्यास के पदों को लिपिबद्ध किया गया है। वैसे वाणियों का प्रयोग अध्यात्मक्षेत्र में किया जाता है, जिनका सम्बन्ध निर्गुण भक्ति की परम्परा से जोड़ा जाता है। पर इस ग्रन्थ में राधा-कृष्ण के एकाकार रूप के विषय में हरीराम व्यास ने अपनी वाणी का कौशल पिरोया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत             | 9 <b>ક</b> .५×9२   | 5            | १८         | १२                       | ४६४              | पूर्ण<br>(जीर्ण) | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर        | इस ग्रन्थ में कित ने भागवत<br>पुराण की कथा राधा-कृष्ण<br>विहार का वर्णन श्ट्रांगारिक दोहों<br>एवं चौपाइयों में ७ अध्यायों<br>में किया है। ग्रन्थ कीट-दंशित<br>है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत             | १६ <b>X</b> १०     | ૪            | ¥          | 929                      | 97               | पूर्ण            | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दतिया           | इसमें किव ने श्रीकृष्ण की<br>स्तुति म् लिलत छन्दों में की<br>है। लिपि आधुनिक प्रतीत<br>होती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत             | <b>२२</b> × १२.५   | ५४३          | દ          | २५                       | ४२०६             | पूर्ण            |                                             | इस पत्नाकार ग्रन्थ में भागवत<br>पुराण की कृष्णजन्म की कथा<br>का वर्णन दोहा, सोरठा छन्दों<br>में २२ अध्यायों में किया<br>गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                    | · · · · ·    |            | <del></del>              |                  |                  |                                             | The second secon |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं <b>०</b> | ग्रन्थ का नाम                      | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल  | भाषा          | लिपि  |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|-------|
| 9           | ₹                             | ₹                                  | 8         | <u> </u> | <u> </u> | 9             | 5     |
| १६२         | ७६६४/४२६३                     | श्रीमद्भागवत<br>(दशम स्कन्घ)       |           | _        | _        | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| १६३         | द३४० <b>/</b> ४७२⊏            | श्रीमद्भागवत<br>(पारायणकाण्ड)      | _         | _        |          | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| 9६४         | =२५४/४६७६                     | श्री राधाकृष्ण जू की<br>सगारथ लीला | _         | _        | _        | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| १६४         | <b>দ</b> ৰ্ <b>ধ্</b> ধ/४७३८  | श्री हरिनाम सुधा-<br>निधि रस विलास | _         | _        | -        | हिन्दी        | नागरी |
| <b>૧</b> ૬૬ | <br>  ଜଞ୍ଜ <b>ଜ</b> /୫୫୫୧     | सनेह सागर                          | _         | _        | _        | हिन्दी (व्रज) | नागरी |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)                  | पृ०सं०     | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० |                   | दशा    | प्राप्तिस्थान                              | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 25                 | 90                               | 99         | 97                | 93               | 98                | 94     | 9 ६                                        | ঀড়                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्राचीन<br>माण्डपत्र | <b>₹₹</b> × ₹₹                   | २०३        | २६                | Ŗο               | ४£४२              | पूर्ण  | केशविक गोर<br>तिवारी,<br>दितया<br>(म०प्र०) | इसमें भागवत के दशम स्कन्ध<br>का पद्यानुवाद विभिन्न छन्दों में<br>किया गया है। भाषानुवाद की<br>प्रचीनता की दृष्टि से ग्रन्थ<br>महत्त्वपूर्ण है। इसकी रचन<br>गुमानधनिक ने इन्द्रजीत सिंह<br>के लिए की थी।                                                 |
| माण्डपत्न            | રપ્ર. <b>પ્</b> × ૧૪ <b>.પ્ર</b> | १०४१       | G                 | <b>२</b> म       | ६३४५१             | पूर्ण  | -                                          | इस ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत की<br>कथा का वर्णन ३२ अध्यायों मे<br>हुआ है। पत्नाकार इस ग्रन्थ<br>का आयाम विस्तृत एवं अत्या<br>धुनिक है।                                                                                                                    |
| माण्डपत्न            | १६.४×१०.४                        | <b>४</b> ३ | <b>9</b> ₹        | 99               | २३४               | पूर्ण  | श्रीराम वर्मा,<br>दितया<br>(म० प्र०)       | श्रृंगार रस से पूर्ण इस कृति में<br>श्रीराधा जी के रूपादि क<br>वर्णन व श्रीकृष्ण के रूप, धाम,<br>लीलातत्त्वों का विवेचन किया<br>गया है। ग्रन्थ में ४ हुलास हैं।<br>कृति की पूर्णता के पश्चात् ५<br>६ पत्नों में कुछ स्फुट लोकगीत<br>लिखे हैं।           |
| माण्डपत              | <i>³</i> ₹० <b>×</b> ₹₹          | २७         | २६                | ₹Ұ               | <i>६२७</i>        | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर       | इस ग्रन्थ के 'प्रगट्यो तिहिकुल<br>महा-मंदमति पतित पापनिधि<br>मीना। कृष्ण सहाय प्रसिद्ध<br>नाम जग स्यामाली गुरुदीना<br>के आधार पर ग्रन्थकार क<br>नाम कृष्णसहाय ज्ञात होत<br>है तथा 'हस्तवेदनिधिविधुगत<br>विक्रमवर्षे' के आधारपर रचना<br>काल पुट्प है है। |
| माण्डपत्न            | २३ × १६                          | १३०        | 98                | , १६             | - <del>2</del> 90 | अपूर्ण | शर्मा, भरत-                                | इसमें कवि ने राधा और क्रुष्ण<br>के प्रेमास्पद प्रसंगों की व्यंजन<br>सरस शब्दावली में की है                                                                                                                                                              |

| ग्रन्थ <b>सं०</b> /वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                               | ग्रन्थकाल | लिपिकार                                                                                                                                           | लिपिकाल                                                                                                                                           | भाषा                                                                                                                      | लिपि                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                               |                                             | 8         | <u> </u>                                                                                                                                          | - ux                                                                                                                                              | 9                                                                                                                         | 5                              |
| ७=६४/४४०२                     | सभापर्व                                     | _         | _                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | हिन्दी                                                                                                                    | नागरी                          |
| ७८=४/४४२०                     | सभापर्व (अनुवाद)                            | -         | _                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                 | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                             | नाग री                         |
| ७=२=/४३=९                     | सिद्धान्त के पद                             | _         |                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                 | हिन्दी (व्रज)                                                                                                             | नागरी                          |
| द२७६/४६ <b>८</b> ६            | सुदामा चरित्र                               | _         |                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                 | हिन्दी                                                                                                                    | नागरी                          |
| न दश् <b>११/४७७</b> ५         | सूर के पद<br>(दशम स्कन्ध)                   |           | _                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                 | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                             | नागरी                          |
| २ ७६६४/४२६४                   | सूर मंजरी                                   |           |                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                 | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                             | नागरी                          |
|                               | ७==४ ४४२०<br>७=२= ४३=१<br>=२७६ ४६= <b>६</b> |           | २ ३ ४  ७८६४/४४०२ सभापर्व -  ७८८५/४४२० सभापर्व (अनुवाद) -  ७८२८/४३८१ सिद्धान्त के पद -  ८२७६/४६८६ सुदामा चिरित -  ८४१९/४७७५ सूर के पद (दशम स्कन्ध) | २ ३ ४ ५  ७= ६४/४४०२ सभापर्व  ७= ६४/४४२० सभापर्व (अनुवाद)  ७= २= १४३६० सिद्धान्त के पद  ६२७६/४६६६ सुदामा चिरिन्न  ६४९९/४७७५ सूर के पद (दशम स्कन्ध) | ३ ४ ५ ६  ७८६४/४४२० सभापर्व (अनुवाद)  ७८२५/४३६१ सिद्धान्त के पद  ८२७६/४६८६ सुदामा चरित्र  ८४१९/४७७५ सूर के पद (दशम स्कन्ध) | २ ३ ४ ५ ६ ७  ७=६४/४४०२ सभापर्व |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                  | 90                   | 99     | 92                | 93               | 98               | 9 %    | १६                                                   | ঀৢ७                                                                                                                                                                                                                        |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २४ <b>.</b> ५ × १३.५ | १२०    | 99                | ३८               | <b>१</b> ७६८     | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | इसमें महाभारत के सभापर्व<br>को दोहा और चौपाई छन्दों में<br>निबद्ध किया गया है।                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न           | २७ <b>X</b> १३       | १०६    | d?                | ४०               | ११६३             | अपूर्ण | ,,,                                                  | महाभारत के सभापर्व का<br>अनुवाद हिन्दी (ब्रज) में किया<br>गया है। प्रतिलिपि से ग्रन्थ<br>प्राचीन प्रतीत होता है। प्रति<br>कीट-दंशित पर महत्त्वपूर्ण है।                                                                    |
| माण्डपत्न           | 98 × <b>≂.</b> ₹     | २०     | R                 | 9=               | St.              | अपूर्ण | डॉ० राजेन्द्र-<br>कुमार मिश्र,<br>नौटा, झाँसी        | के सिद्धान्तों की विवेचना की                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत             | १६.५×१३              | 80     | १८                | 92               | ३१७              | पूर्ण  | मुजफ्फरनगर                                           | इसमें सुदामा का जीवनवृत्त<br>प्रस्तुत किया गया है। द्वारका-<br>गमन, विद्यार्जन, कृष्ण के<br>साथ संवाद तथा इसके पूर्व<br>पत्नी के साथ संवाद छन्दों में<br>विणत है, लिपि अति दुरूह है।                                       |
| माण्डपत्न           | १इ.६ × १४            | 58     | 94                | १इ               | 300              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | इसमें भागवत के दशम स्कन्ध<br>की कथा से सम्बन्धित सूरदास<br>के कुछ पदों को संकलित किया<br>गया है। ग्रन्थ में राधा और<br>उनकी कीरति का संवाद बहुत<br>ही रोचक ढंग से विविध छन्दों<br>में लिखा गया है। कृति में<br>१०४ पद हैं। |
| <b>माण्डप</b> त     | ३३×२३ <b>ः</b> ५     | २ ३    | ७ २०              | २६               | ४६०१             | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | लिपिकार ने इसे सूरदास की एक अलग रचना माना है। किन्तु इसमें सूरसागर के पदों को लिपिबद्ध कर, उसे सूर मंजरी की संज्ञा दे दी गयी है। यह प्रकाशित हो चुकी है।                                                                   |

| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार                | लिपिकाल | भाषा          | लिपि               |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------------|---------|---------------|--------------------|
| 9            | 2                     | ą             | 8         | ¥                      | ६       | 9             | 5                  |
| <u> </u>     | ७६७३/४३०१             | सूर मंजरी     |           | लालाराम-<br>प्रसाद बैद |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| १७४          | ७ <b>८६४</b> /४४०३    | सूरसागर       |           | गुलाब                  | १८४३ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी <sup>-</sup> |
| १७५          | ७८०१/४३६६             | स्नेह सागर    | _         |                        | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| <b>વ</b> હદ્ | द३० <b>द</b> /४७०६    | स्फुट कवित्त  | _         | ·                      | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| ঀৢড়ড়       | द३ <b>१३/४७१०</b>     | स्फुट पद      | _         | _                      |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| ঀৢ७=         | <i>≒२७० ४६⊏६</i>      | स्फुट पद      | _         | _                      | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| १७६          | <i>⊏४२३∖४७</i> ७७     | स्फुट पद      | _         | _                      | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| ,            | !                     | i             |           |                        |         |               |                    |

| आधार        | आकार<br>(से० मी०)      | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>ं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह           | 90                     | 99     | 92                | 93                      | 98               | १५     | 9 €                                                  | 9 (9                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न े | २२ <sup>.</sup> ५ × १६ | ५०४    | 95                | २०                      | <b>५</b> ६७०     | पूर्ण  | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवातव,<br>दतिया            | इस ग्रन्थ में सूरसागर के स्फुट पदों को लिपिकार ने संकलित कर, उसे 'सूर मंजरी' की संज्ञा से अभिहित कर सूरदास की अन्य रचना मानने की घोषणा की है। वस्तुतः 'सूर मंजरी' सूरदास की अलग रचना नहीं है। |
| माण्डपत्न   | २७ × १३                | २६६    | 90                | २८                      | २३२८             | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ०प्र०)     | इस प्रवाकार प्रति में सूरसागर<br>के कुल ३०५८ पदों को लिपि-<br>बद्ध किया गया है । प्रति<br>महत्त्वपूर्ण है ।                                                                                   |
| माण्डपत्न   | २१ × १४                | 998    | 70                | 9=                      | १२८३             | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस खण्डित प्रति में भारतीय<br>भक्ति-पद्धित में राधा और<br>कृष्ण के प्रेम को अनेक छन्दों<br>में वर्णित किया गया है। प्रति<br>महत्त्वपूर्ण है।                                                  |
| माण्डपत्न   | १८ × १३.४              | 98     | 90                | 9 %                     | 90               | अपूर्ण | मुजफ्फरनगर                                           | इस ग्रन्थ में महाकवि ग्वाल<br>के ३५ कवित्तों का संग्रह है,<br>जिनमें गोपियों के विरह-वर्णन,<br>कुवरी-कृष्ण एवं उद्धव के प्रति<br>उलाहना का उल्लेख किया<br>गया है।                             |
| माण्डपत्न   | २३.४ × १४.५            | १ २६   | २०                | १६                      | २६०              | अपूर्ण | कोटा<br>(राजस्थान)                                   | इसमें सूरदास आदि अष्टछापी<br>कवियों के कुछ पद संगृहीत<br>किये गये हैं। प्राचीनता के<br>कारण कुछ स्थल अस्पष्ट एवं<br>दुरूह हैं।                                                                |
| माण्डपत्न   | 95×90                  | २५     | 5                 | 94                      | इ8               | अपूर्ण | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दितया                    | इसमें सूरदास जी के २२ छन्दों<br>का संकलन है।                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न   | 9                      | २६     | Ę                 | २०                      | द्धद             | अपूर्ण | ,,                                                   | इसमें सूरदास जी के २६ पदों<br>का संकलन किया गया है।                                                                                                                                           |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि                  |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <del></del> |                            | ₹                 | 8         | <u> </u> | Ę       | 9                     | 5                     |
| १८०         | द३ <b>१०/४७०</b> द         | स्फुट पद संग्रह   |           |          | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | कैथी<br>(महा-<br>जनी) |
| १८१         | <u>७६६६</u> /४२ <u>६</u> ४ | स्फुट पद (सूरदास) | _         | _        | १८४६ ई. | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी                 |
| १८२         | =588/8888                  | स्वाध्याय         | _         | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी                 |
| १८३         | ७७६६/४३६७                  | हरिदास की बानी    | _         | _        | _       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी                 |
| १८४         | ७=२७/४३=१                  | हरिदास जी के पद   | _         | _        | -       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी                 |

## कृष्णकाच्य

| आधार      | आकार<br>(से० मी०)                            | पृ०सं०   | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cl2       | 90                                           | 99       | 92                | 93               | 98               | ११     | १६                                      | 99                                                                                                                                                 |
| माण्डपत   | <b>१७.५</b> × <b>१</b> ३                     | क्<br>क् | १७                | १६               | ३३ <b>५</b> ६    | पूर्ण  | कोटा<br>(राजस्थान)                      | इसमें लोकगीतों की शैली में<br>कृष्णलीला का वर्णन किया<br>गया है। किया का नाम स्पष्ट<br>नहीं है। ग्रन्थ की पृष्पिका में<br>इसे असीपुराण कहा गया है। |
| माण्डपत्न | ₹ ₹ × ₹ ₹ * ¥                                | u 2      | २०                | २६               | १०४०             | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में कृष्ण के लीला-<br>परक श्रृंगारिक पदों को लिपि-<br>बद्ध किया गया है।                                                                  |
| माण्डपत   | २६ <sup>.</sup> ३ × <b>११</b> <sup>.</sup> २ | 7        | १५                | ሂና               | ४७               | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर    | इस ग्रन्थ में कृष्ण एवं द्वारका<br>नगरी का वर्णन किया गया है।<br>ग्रन्थ का प्राप्त एकमान्न पन्न भी<br>कीट-दंशित है।                                |
| माण्डपत्र | १४ × <b>-</b> *५                             | 59       | 5                 | 95               | ३६२              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | भक्त स्वामी हरिदास ने अपने<br>आराध्य राधा-कृष्ण की भक्ति<br>में इस ग्रन्थ की रचना की है।                                                           |
| माण्डपत्न | ृष्पुपः 🗙 ८ ५                                | १५६      | U V               | ૧૨               | ३५१              | अपूर्ण | कुमार मिश्र,                            | इसमें कृष्ण-भक्त हरिदास कवि<br>ने कृष्ण और राधा के लीला-<br>मय रूपों को चित्रित किया है।                                                           |

कोश

| क्रम सं०                                | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                  | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | ि<br>लिपिकार            | लिपिकाल                                    | भाषा                                                                                  | लिपि  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9                                       | 9                                      | 3,              | 8         | ¥ !                     | Ę                                          |                                                                                       | ζ     |
| १=४                                     | =०२ <b>४</b> /४ <b>४</b> १७            | अनेकार्थं       | १८८० ई.   | -                       | _                                          | हिन्दी (ब्रज)                                                                         | नागरी |
| १८६                                     | ≂४ <b>१०</b> /४७७५                     | अनेकार्थं       | _         | ठाकुर<br>विभूति-<br>सिह | १८५४ ई.                                    | हिन्दी (ब्रज)                                                                         | नागरी |
| ঀৢৼ७                                    | ७६६९/४३०=                              | अनेकार्थं मंजरी | १७६५ ई    |                         | _                                          | हिन्दी (ब्रज)                                                                         | नागरी |
| १८८                                     | ७७१७/४३२३                              | अनेकार्थं मंजरी | _         | गंगा सिंह               | १५५६ ई                                     | हिन्दी (ब्रज)                                                                         | नागरी |
| १८६                                     | <i>७==६</i>  ४४०७                      | अनेकार्थ मंजरी  | _         | _                       | १८३५ ई                                     | . हिन्दी (ब्रज)                                                                       | नागरी |
| १६०                                     | @\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | उमराउ कोश       | _         | बलदेव<br>मिश्र          | १८६० ई                                     | . हिन्दी (ब्रज)                                                                       | नागरी |
| 949                                     | ≂१३५/४६० <i>६</i>                      | नाममाला         | _         | सीताब<br>सिंह पवा       |                                            | . हिन्दी (ब्रज)                                                                       | नागरी |
| १६२                                     | ७ <b>⋶४४</b> /४४४ <del>६</del>         | नाममाला         | _         | शिवराम                  | १ १८२८ ई                                   | . हिन्दी                                                                              | नागरी |
| F2P                                     | =808\8@@X                              | नाममाला कोश     | _         | कालिव                   | ना १८५४ ई                                  | हिन्दी (ब्रज)                                                                         | नागरी |
| *************************************** |                                        |                 |           |                         | Management Cook repair promiting feet land | ANT THE APPROXICE AND REAL PROPERTY CONTINUES AND |       |

| 1         |                                        |        |    |                  |                  |       |                                         |                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------|--------|----|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(से० मी०)                      | पृ०सं० |    | अक्षर<br>प्र•पं• | परिमाण<br>(अनु०) | दशा   | ्प्राप्तिस्थान                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                 |
| ક         | 90                                     | 99     | 92 | 93               | 98               | 94    | १६                                      | 9 द                                                                                                                                            |
| माण्डपत्न | ~₹₹. <b>५</b> × 9६                     | २२     | १४ | 99               | १७५              | पूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर    | नन्ददासकृत इस ग्रन्थ में शब्दों<br>का अधिकाधिक प्रयोग पर्याय<br>के रूप में निदिष्ट है।                                                         |
| माण्डपत्न | ृ१द.५×१५                               | २४     | ঀৼ | १८               | २०३              | पूर्ण | 23                                      | दोहों में लिखित इस ग्रन्थ में<br>एक ही शब्द के दो-तीन रूप<br>अनेकार्थ के रूप में प्रयुक्त हैं।                                                 |
| माण्डपत्न | २१ × १४.४                              | হ ও    | 98 | १इ               | <b>२६</b> १      | पूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | इसमें मंगलाचरण के उपरान्त<br>कवि ने गो, सुरिभ, आत्मा<br>आदि अनेक शब्दों के पर्याय-<br>बाची नामों का उल्लेख दोहा<br>व चौपाई छन्दों में किया है। |
| माण्डपत्र | <sup>े</sup> २४ <b>.५</b> × <b>१</b> ६ | २५     | १५ | १६               | १६६              | पूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर    | दोहा और सवैया छन्दों में<br>रचित इस ग्रन्थ में नन्ददास ने<br>अनेक नामों के पर्यायवाची<br>शब्दों को प्रस्तुत किया है।                           |
| माण्डपत्न | २०.५ × १२.५                            | १ १४   | १२ | ३२               | १६८              | पूर्ण | 22                                      | इसमें विभिन्न नामों के पर्याय<br>और उनके अर्थ दिये गये हैं।<br>ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                                                         |
| माण्डपत्न | २० × १५.५                              | २५२    | 95 | १                | २६६३             | पूर्ण | 77                                      | यह उमराव सिंह के नाम पर<br>लिखा गया एक उत्तम पर्याय-<br>वाची कोश है।                                                                           |
| माण्डपत   | ूर <b>४.३ × १</b> २.३                  | २६     | 93 | ३२               | ३७६              | पूर्ण | "                                       | दोहों में लिखित इस ग्रन्थ में<br>एक ही शब्द के कई पर्याय दिये<br>गये हैं। यह शब्दकोश का<br>उत्तम ग्रन्थ है।                                    |
| माण्डपत   | २० × <b>१०.</b> ५                      | -      |    | _                | _                |       | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर    |                                                                                                                                                |
| माण्डपत्न | १८.४×१४                                | ५७     | १६ | 90               | ४८४              | पूर्ण | "                                       | अति प्राचीन एवं कीट-दंशित<br>इस ग्रन्थ में विविध शब्दों के<br>पर्यायवाची शब्द लिखे गये हैं।                                                    |

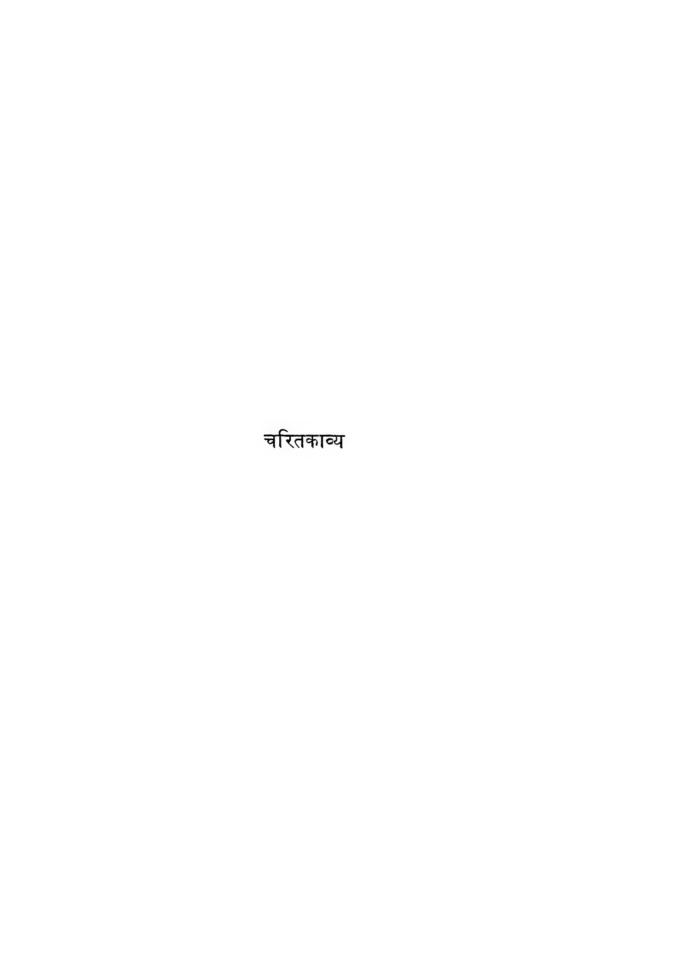

| त्म सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०               | ग्रन्थ का नाम        | ग्रन्थकार | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                 | लिपि  |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------|----------------------|-------|
| 9           |                                     | Ę                    | 8         | <u> </u> | - G     | 9                    | 5     |
| १६४         | द२ <b>८७/४६६</b> १                  | अज्ञात               | _         | _        |         | हिन्दी (गद्य)        | नागरी |
| <b>ገ</b> ዳሂ | ७६=४/४३०४/१                         | छतसाल गौरवगाथा       | _         | _        | -       | हिन्दी<br>(खड़ीबोली) | नागरी |
| <b>1</b>    | =६६ <u>६</u> /४ <u>६</u> ६ <u>६</u> | जसवंत विलास          |           |          | _       | हिन्दी (ब्रज)        | नागरी |
| १८७         | =१०३/४५७६                           | ज्ञानेश्वर चरितआर्या |           |          | _ <     | हिन्दी<br>(गुजराती)  | नागरी |
| <b>१</b> ६८ | द३द४ <b>/</b> ४७ <b>१</b> द         | दिग्विजय प्रकाश      | १८६१ ई    | . –      | -       | हिन्दी (अवधी)        | नागरी |

|                     |                   |        |                   |                  |                                    |                                  | ,                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(से० मी०) | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०)                   |                                  | प्राप्तिस्थान                                                | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33                  | 90                | 99     | 97                | 93               | 48                                 | 94                               | 9 8                                                          | १७                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपत्न           | 94×93             | 28     | 99                | १६               | <b>१३</b> ४ °                      | पूर्ण                            | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                         | इस ग्रन्थ में राजस्थानी में<br>किसी राजा की प्रशंसा की गयी<br>है । ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय<br>अस्पष्ट है। राजवैभव सम्बन्धी<br>वस्तुओं का वर्णन प्रतीत<br>होता है।                                                                                                            |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | १६×१४             | ३७५    | ₹0                | 98               | ३२८१                               | अपूर्ण                           | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>आधुनिक प्रेस,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में छत्रसाल की वीरता<br>के साथ बुन्देलखण्ड की गौरव-<br>गाथा का वर्णन दोहा, सबैया<br>और घनाक्षरी छन्दों में किया<br>गया है। यह सरस्वती की<br>वन्दना से प्रारम्भ होकर १६<br>सर्गों में पूर्ण हुआ है। यह खड़ी-<br>बोली का चरित महाकाव्य होने<br>का महत्त्व रखता है। |
| माण्डपत्न           | 9.8.4 × 9.7       | 99     | <b>੧</b> ፍ        | FP               | <b>५</b> ०                         | पूर्ण<br>जीर्ण,<br>कीट-<br>दंशित | श्री नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                        | इस ग्रन्थ में महाराजा जसवन्त-<br>सिंह के शौर्य का वर्णन किया<br>गया है, साथ ही ३१ दोहों में<br>शृंगारिक वर्णन भी है। ग्रन्था-<br>रम्भ में 'निधानकिवकृत साल-<br>होत लिख्यते' लिखा गया है,<br>किन्तु अन्त में 'इतिश्री निधान-<br>किवकृत जसवंत विलास' ऐसा<br>लिखा है।         |
| माण्डपत्न           | २१.५ × १०.५       | ५७     | O                 | २२               | २७६                                | पूर्ण                            | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                         | इस पत्नाकार ग्रन्थ में गोविन्द-<br>पन्त ब्राह्मण और उनकी साध्वी<br>पत्नी रविप्रभा का वर्णन है।                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत             | २२ × १८           | દુજ    | १४                | २३               | <del>६</del> २६                    | पूर्ण                            | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                         | इस प्रशस्ति ग्रन्थ में ग्रन्थकार<br>ने महाराज दिग्विजय सिंह के<br>सम्पूर्ण जीवन-चरित का आद्यो-<br>पान्त वर्णन किया है।                                                                                                                                                     |
| 90                  |                   |        |                   |                  | ne en la Section de la Constantina |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| क्रम सं०   | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                       | ग्रन्थकाल       | लिपिकार                    | लिपिकाल  | भाषा                  | लिपि  |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------|
| <u> </u>   | <del></del> \               | ą                                   | 8               | <u>ų</u>                   | <b>E</b> | 9                     | 5     |
| 988        | <i>⊏३७०</i> /४७४७           | पृथ्वीराज राइसौ<br>(पृथ्वीराज रासो) | <b>१०</b> ६४ ई. | लाल हरी-<br>सिंह<br>कायस्थ | १८१७ ई.  | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| <b>२००</b> | ≂२ <b>£१/</b> ४६ <b>£</b> २ | श्रृंग रोहनी<br>(पाण्डव चरित)       |                 |                            |          | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| २०१        | द२६२ <b>/४६</b> द२          | सुदामा चरित्र                       | _               | शंकर<br>प्रसाद             | १८७६ ई   | हिन्दी (उदूं)<br>ब्रज | नागरी |

|                   |                           | 1           |                           |                  |              | T      | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------------|--------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार              | आकार<br>(से० मी०)         | पृ०सॅ०      | पंक्ति<br>प्र०पृ <b>०</b> | अक्षर<br>प्र०पृ० |              | दशा    | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                 | 90                        | 99          | 92                        | 93               | 98           | 94     | 98                                      | 90                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत           | २ <b>२.५</b> × <b>१</b> ६ | <b>३</b> १७ | d &                       | <b>9</b> &       | <b>३०१</b> २ | पूर्ण  | दतिया                                   | 'ग्यारह सै इक्यावना चैत तीज<br>रिववार' के आधार पर ग्रन्थ-<br>काल (सं० ११५१-५७) =<br>१०६४ ई० ज्ञात होता है।<br>इसमें पृथ्वीराज चौहान और<br>संयोगिता के विवाह तक की<br>कथा का वर्णन दोहरा, कवित्त,<br>छप्पय, गाथा आदि छन्दों में<br>किया गया है। कृति में कुल<br>८६६ छन्द हैं। |
| माण्डप <b>त्न</b> | 9x × 99.x                 | £,          | 99                        | 98               | ३२४          | अपूर्ण | ब्रजिक्शोर<br>शर्मा, भरत-<br>गढ़, दतिया | 'नासै चापि विस्त किव भनै' के आधार पर ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार विष्णु किव हैं। ग्रन्थ में पाण्डवों के अन्तिम समय के पर्वतारोहण की कथा दी गयी है। लिपि सुपाठ्य नहीं है।                                                                                                      |
| माण्डपत           | १३.५ × ११.५               | ৬४          | 8                         | 95               | <b>૧</b> ६७  | पूर्ण  | "                                       | इस ग्रन्थ में सुदामा की जीवन-<br>चर्या, दारिद्य, पत्नी से वार्ता,<br>द्वारकागमन एवं कृष्ण-सुदामा<br>संवाद का वर्णन किव ने ५४<br>छन्दों में सजीव शैली में किया<br>है। भाषा में फारसी शब्दावली<br>का पर्याप्त मिश्रण है।                                                       |



|          |                       |                 | 1         |                    |          |               |       |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------|
| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | लिपिकार            | लि पिकाल | भाषा          | लिपि  |
| 9        | 7                     | Ŕ               | 8         | ¥                  | Ę        | 9             | 5     |
| २०२      | =३५२/४७३७             | उमराउ पिंगल     | _         | _                  | _        | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| २०३      | लइ <b>द</b> ० ४४००    | गण विचार        | _         | _                  | _        | हिन्दी (व्रज) | नागरी |
| २०४      | ७इ६०/४४=१             | चिन्तामणि पिंगल | १६०४ ई.   | -                  | _        | हिन्दी (व्रज) | नागरी |
| २०५      | <b>요동</b> 로보∕왕왕동=     | छन्द छप्पयनी    |           | _                  |          | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| २०६      | ७७००/४३१४             | पिंगल           | 9्८०२ ई   | . काशीनाः<br>मिश्र | य १८५६ ई | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|          |                       |                 |           |                    |          |               |       |

| A SHAREST AND RESIDEN |                            |               |                    |                           | ,                                                            |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                  | आकार<br>(से०मी०)           | <b>पृ०सं०</b> | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र० <b>पं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०)                                             | दशा                     | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                     | ٥ ،                        | 99            | 92                 | 93                        | 98                                                           | १५                      | 9६                                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत्न             | २ <b>१.</b> ५ × १७         | ४८            | २०                 | 9 &                       | ६८८                                                          | अपूर्ण                  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इसमें किव ने सर्वप्रथम राजवंश-<br>वर्णन, तत्पश्चात् मात्रिक एवं<br>वर्णिक छन्दों का विवेचन<br>किया है। छन्दों का लक्षण<br>दोहों में एवं उदाहरण यथा-<br>छन्द हैं। ग्रन्थ की लिपि<br>प्राचीन है, आदि भाग नहीं है।                                                                  |
| माण्डपत्न             | २६ × १६                    | 9 %           | २०                 | २०                        | ₹00                                                          | अपूर्ण<br>कीट-<br>दंशित | 77                                   | पिंगलशास्त्र के इस ग्रन्थ में<br>गणों का विचार करते हुए,<br>उनके अनुसार छन्दों का लक्षण<br>दिया गया है। उदाहरण यथा-<br>छन्द दिये गये हैं।                                                                                                                                        |
| माण्डपत               | ₹ <b>₹</b> × ₹ 0           | ¥=            | १६                 | 28                        | 13.5<br>13.5<br>13.5<br>13.5<br>13.5<br>13.5<br>13.5<br>13.5 | अपूर्ण                  | 17                                   | इस ग्रन्थ में कितपय छन्दों का<br>विवेचन केवल उदाहरणों द्वारा<br>किया गया है। उदाहरणों द्वारा<br>लक्षणों की खोज पाठक पर<br>छोड़ दिया गया है। इसकी<br>रचना किव ने अपने आश्रय-<br>दाता मकरन्दिसह के लिए<br>की थी।                                                                   |
| माण्डप <b>ल</b>       | २ <b>१.</b> ५ × <b>१</b> ५ | २२            | २०                 | १६                        | ४४०                                                          | पूर्ण                   | 1)                                   | इस ग्रन्थ में ५६ प्रकार के<br>छन्दों का विवेचन लक्षण व<br>उदाहरण के आधार पर किया<br>गया है। इसमें उदाहरणों में<br>मतिराम का नामोल्लेख है।<br>ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                             |
| माण्डपत्न             | 96.4 × 94                  | ११४           | 97                 | २४                        | १६२४                                                         | पूर्ण                   | 13                                   | इस ग्रन्थ में छन्दशास्त्र का<br>वर्णिक एवं मातिक ढंग से<br>वर्णेन रीतिशैली में किया गया<br>है। ग्रन्थारम्भ में एक छन्द<br>(हनुमान बाहुक'का रखा गया<br>है, जो किव की हनुमद्भक्ति<br>का परिचायक है। ग्रन्थ महत्त्व-<br>पूर्ण है। प्रतिलिपि का कुछ<br>खंश छेदा किव ने पूरा किया है। |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                 | ग्रन्थकाल | लिपिकार          | लिपिकाल  | भाषा                  | लिनि  |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------|
| ٩           | 7                     | *                             | 8         | <u> </u>         | ===      | 9                     | 5     |
| २०७         | <b>द</b> २३द/४६६द     | र्पिगल                        | -         | _                | -        | हिन्दी <b>(</b> त्रज) | नागरी |
| २०इ         | ७८६=/४४३३             | पिगल ग्रन्थ                   | _         | पं० गंगा-<br>दीन | १८३७ ई.  | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| २०६         | द्धद <b>्</b> ४७४६    | र्पिगल मात्नावृत्त<br>प्रवन्ध | _         | शंकर<br>पाठक     | १८७२ ई.  | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| २१०         | द३द०/४७४६             | पिंगल मात्नावृत्त<br>प्रबन्ध  |           | _                | -        | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
|             |                       |                               |           |                  |          |                       |       |
| २११         | ७७६८/४३४८             | पिगलशास्त्र                   | १७५७ ई    | _                | _        | प्राकृत               | नागरो |
| <b>२</b> १२ | <i>७≂६६</i> /४४०४     | वृत्त तरंगिणी                 | १८१६ ई.   | ही रालाल<br>पाठक | निद४३ ई. | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
|             |                       |                               |           |                  |          |                       |       |

| आधार                  | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र० पं० | परि <b>माण</b><br>(अनु०) | दशा                    | प्राप्तिस्थान्                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 90                  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92                | 93                | 98                       | 94                     | 9 ६                                  | 90                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत               | ₹७ × <b>१</b> ७     | ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७                | २४                | १०५३                     | अपूर्ण                 | मुजक्फरनगर                           | इसमें विविध मासिक एवं<br>वर्णिक छन्दों का विवेचन<br>किया गया है। ग्रन्थ लिपि से<br>आधुनिक प्रतीत होता है।                                                                              |
| माण्डपत्न             | 73×94.4             | 0.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४                | २०                | 9994                     | पूर्ण<br>कीट-<br>दंशित | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इसमें छन्दशास्त्र का अनूठा<br>वर्णन है। इसमें विविध छन्दों<br>के लक्षण व उदाहरण दिये<br>गये हैं। प्रथम दो उल्लासों में<br>महाराज उमराव सिंह के<br>राज्यस्थान और वृत्ति का<br>वर्णन है। |
| माण्डपत्न             | ૧ <b>૬.७</b> × ૧૫.૫ | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ঀ७                | २४                | ३४४                      | अपूर्ण                 | "                                    | इस ग्रन्थ में पिगलशास्त्र का<br>वर्णन है। प्रारम्भ के ४०<br>छन्द इसमें नहीं हैं।                                                                                                       |
| माण्डपत्न             | १ <i>६.७</i> × १४.४ | ૭૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                | 28                | 45<br>64<br>65           | पूर्ण                  | "                                    | इस ग्रन्थ में छन्दशास्त्र का<br>विस्तृत वर्णन किया गया है।<br>यथास्थान विविध छन्दों के<br>उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।<br>कुल १२१ छन्द हैं।                                           |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न  | २ <b>०</b> × १२.५   | ওর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97                | ३२                | 45<br>13.                | अपूर्ण                 | ,,                                   | इस ग्रन्थ में माजिक एवं वर्णिक<br>छन्दोंका विवेचन लक्षण व उदा-<br>हरण के साथ रीतिशैली में<br>किया गया है। ग्रन्थ अपूर्ण,<br>किन्तु महत्त्वपूर्ण है।                                    |
| माण्डपत<br> <br> <br> | २४.५ × १६           | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३                | 22                | २३७२                     | पूर्ण                  |                                      | इसमें विविध छन्दों के लक्षण<br>व उदाहरण दिये गये हैं।<br>छन्दों के लक्षण अधिकांशतः<br>दोहों में हैं। ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण<br>है।                                                        |
|                       |                     | Anne de la company de la compa |                   |                   |                          |                        |                                      |                                                                                                                                                                                        |

जैन धर्म

| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम       | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                               | लिपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9            | ₹                     | 3                   | 8         | ¥        | Ę       | 9                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २१३          | ८०६८/४५७१             | अज्ञात (हित-शिक्षा) |           |          |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी<br>अप्रभ्रंश) | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २१४          | <i>≃á∘∆∖8∂</i> 00     | अज्ञात              |           |          |         | हिन्दी (अप्रभ्रंश<br>राजस्थानी)    | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २१४          | द२७४ <b>/</b> ४६दद    | अज्ञात<br>:<br>:    |           | केहरसिंह | १९७३५ ई | हिन्दी<br>(अप्रभंग)                | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २ <b>१</b> ६ | =१४२/४६१२             | अज्ञात              | -         | _        |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)              | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                       |                     |           |          |         |                                    | and the state of t |

|         |                         |        |                   |                           | <del></del>      | 1      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------|--------|-------------------|---------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार    | आकार<br>(से०मी०)        | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>०पं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25      | 90                      | 99     | 92                | 93                        | 98               | १५     | १६                                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत | <b>२५</b> -५ <b>२</b> १ | 3      | 9 ३               | ४८                        | us.<br>ete       | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की कुछ शिक्षाएँ लिखी गयी हैं। ग्रन्थ का नाम अप्राप्य है। शिक्षा सम्बन्धी होने के कारण हित-शिक्षा शीर्ष क दे दिया गया है। ग्रन्थ के मान्न २ पृष्ठ प्राप्य हैं। ग्रन्थ पत्राकार है। कृति में कूटशैली में प्रहेलिकाएँ दी गयी हैं।                                                                       |
| माण्डपत | <sup>-</sup> २५ × ११    | 90     | 99                | ४१                        | 987              | अपूर्ण | ***                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के आध्यात्मिक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष-कर मोक्ष सम्वन्धी बातों का अधिक वर्णन है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं अपूर्ण है। ग्रन्थ-शीर्षक अज्ञात है, जिसका कारण—आदि और अन्त में ग्रन्थ के पृष्ठों का प्राप्त न होना है। ग्रन्थ में अन्य किसी भी प्रकार की पृष्पिका इत्यादि का संकेत नहीं है। |
| माण्डपत | ३ <b>५ × १</b> २        | २      | ४०                | २२                        | प्रस             | पूर्ण  | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में एक पद में गंगा-<br>स्तुति के पश्चात् युद्ध का वर्णन<br>किया गया है । ग्रन्थ वीर<br>रस प्रधान है । ग्रन्थ पत्नाकार<br>है । साथ-हो-साथ ग्रन्थ की<br>लिपि प्राचीन है ।                                                                                                                                           |
| माण्डपत | २६°२× १२°               | K 0    | 92                | ३२                        | 58               | अपूर्ण |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध इन्द्रियों<br>का विभिन्न पुरियों के रूप में<br>वर्णन है। यथा आँख की नेत्न-<br>पुरी, कान की कर्णपुरी, हाथ<br>की हस्तपुरी इत्यादि। ग्रन्थ<br>प्रताकार एवं अपूर्ण है। ग्रन्थ<br>का शीर्षक अप्राप्य है।                                                                                                     |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|---------|-----------------------|-------|
| 9        | হ                     | 707               | 8         | <u> </u> | - Q     | હ                     | 5     |
| २१७      | =०१७/४५१५             | अठ्ठारह ढाल       | १६६८ ई.   |          | _       | हिन्दी                | नागरी |
| २१=      | == इ६/४१६४            | अष्टपदी गीतम्     | _         |          | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २१६      | च० <b></b> €० 8४€३    | अतीचार            | -         | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २२०      | ≂०≂६/४५५ <del>६</del> | अतीचार श्रावक     |           |          | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २२१      | = १७४/४६३०            | आत्मापरिस्वाध्याय | _         | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |

|          | आधार              | (सेमी०)   | पृ० <b>सं</b> ० | प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा      | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------|-----------|-----------------|---------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u> | ==                | 90        | 99              | 92      | 93               | 48               | <u> </u> | 9 €                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ī.       | माण्डपत्न         | २१ × १६   | 99              | २३      | २२               | १७४              | पूर्ण    | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इस ग्रन्थ में जैन धर्म के स्तवन<br>की प्रधानता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ì        | माण्डपत्न         | 99.4×99   | २               | 90      | १६               | 90               | पूर्ण    | अज्ञात                               | ग्रन्थ में माल ८ पद हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| †<br>:   | माण्डपत           | २० × ११   | 2               | 90      | २५               | १८०              | अपूर्ण   | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के अतीचारों, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, पंचविध अतीचार एवं गोव देवता, ग्रहपूजा संन्यासी, योगी दरवेश आदि का वर्णन, तत्पश्चात् १२ व्रतों का उल्लेख इसके साथ ही संवत्सरी होली. पूर्णिमा, नागपंचमी, एकादशी धनतेरस, अनन्त चतुर्दशी इत्यादि हिन्दू पर्वों का उल्लेख है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं अपूर्ण है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं अपूर्ण है। |
|          | माण्डपत           | ₹४ × १०.५ | q ey            | 94      | ₹<br>5           | २५५              | पूर्ण    | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की महत्त्वपूर्ण आचार सम्बन्धी बातों का सिन्नवेश है। यथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वारिताः चार, तपाचार इत्यादि के साथ ही शिक्षापरक वादों का भी उल्लेख है—मृषवाद, मैथुन, परिग्रह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, आदि का भी विवरण दिया गया है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं लिपि से प्राचीन प्रतीत होता है।                                  |
| 7        | <b>मा</b> ण्डपत्न | 94.4×99.5 | 8               | લ       | २२               | २५               | पूर्ण    | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्मानुसार<br>आत्मा विषयक तत्त्व पर विचार<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/विष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम    | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल    | भाषा                          | लिपि  |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------|-------|
| 9           |                            | Ą                | 8         | ¥.      | ę          | 9                             | 5     |
| २२२         |                            | उपदेशमाला प्रकरण | _         |         |            | हिन्दी (प्राकृत<br>राजस्थानी) | नागरी |
| २२३         | ≂०२०∫४४ <b>१</b> ४         | एकीभावभाषा       | _         |         | _          | हिन्दी<br>(ब्रज)              | नागरी |
| २२४         | <b>≂०</b> ঀ≂/४ <b>५</b> ঀ५ | कर्मकाण्डभाषा    | _         | _       | -          | <br>  हिन्दी                  | नागरी |
| २२५         | =१०७/४४=०                  | कल्पवसानबोध      | -         | _       | _          | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २२६         | =१४४/४६१४                  | कल्पसूत्र        |           | _       | _          | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| <b>२</b> २७ | =०२१/४५१५                  | कल्याणमन्दिरभाषा |           | कुमुदचन | <u>ब</u> – | हिन्दी                        | नागरी |

| आधार                  | आकार<br>(सेमी०)       | पृ०सं०<br>। | पंक्ति<br>प्र०पृ० | ्अक्षर<br>प्र०पं० | परि <b>माण</b><br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                     | 90                    | 99          | 92                | 93                | 98                       | 94     | १६                                   | ৭ ও                                                                                                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत्र             | २ <b>४</b> × १२.४     | २३          | २२                | ६४                | १०१२.                    | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म सम्बन्धं शिक्षाएँ निहित हैं। ग्रन्थ मूलरूप से प्राकृत की गाथाओं में रचित हैं। उनकी राजस्थानी हिन्दं भाषा में बालबोधिनी टीक अत्यधिक लघु अक्षरों में की गर्य है। लिपि से ग्रन्थ प्राचीन प्रतीत होता है। ग्रन्थ प्रवाका है। |
| माण्डपत               | २१ × १६               | ሂ           | २६                | २०                | <del>4</del> 9           | पूर्ण  | 17                                   | इस ग्रन्थ का विषय भक्ति और<br>अध्यात्म है। इसमें जैन गुरु<br>वादिराज का स्तवन किया<br>गया है।                                                                                                                                                         |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न   | <sup>.</sup> २१ × १६. | 99          | २४                | ২ ০               | १६५                      | पूर्ण  | ,,                                   | इसमें ज्ञान और कर्मादिका<br>विवेचन किया गया है।                                                                                                                                                                                                       |
| माण्डपत               | २ <b>४.</b> ४ × ११    | ६७          | 99                | ३२                | ७६७                      | पूर्ण  | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जिनेश्वर की<br>वन्दना के पश्चात् विविध<br>कल्पों का, फिर विविध उत्कृष्ट<br>देवांशों का, तत्पश्चात् जैन धर्मा<br>वलम्बी विविध बातों का<br>उल्लेख किया गया है। ग्रन्थ<br>पत्नाकार है। लिपि से प्राचीन<br>प्रतीत होता है।            |
| नाण्डपत्न             | २६ × १० ५             | २४६         | 93                | ३७                | ₹ <i>६6</i> 9            | अपूर्ण | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>आध्यात्मिक सूत्रों का प्रतिपादन<br>किया गया है। साथ ही विविध<br>नगरियों का भी उल्लेख किया<br>गया है। ग्रन्थ पत्नाकार है,<br>जिसके आरम्भिक पृष्ठ अप्राप्य<br>हैं।                                                   |
| आधुनिक<br>नाण्डपत्न ¦ | २१ × १६               | 8           | २४                | २४                | ७२                       | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | यह जैन धर्म विषयक ग्रन्थ है,<br>जिसमें जिन-स्तुति आदि की<br>महिमा का वर्णन हुआ है।                                                                                                                                                                    |

| वाडरवाइ              | 8              | <u> </u>        |                 |                       |       |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| वाडरवाइ              | 1              | ۸               | Ę               | 9                     | 5     |
|                      |                | _               | _               | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| यति                  | — <del>-</del> | <b>होति</b> गणि | <b>१</b> ४८२ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ासंख्यात-<br>गंगरो   | _              | -               | -               | हिन्दी<br>(राजस्यानी) | नागरी |
| परा पदावली<br>व्यमास | -              | <b>-</b>        | -               | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
|                      |                | ;               |                 |                       |       |
|                      |                |                 |                 |                       |       |

|                 | 1                            |        | 1                 |                  |                  | 1             | 1                                     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार            | आकार<br>(से०मी०)             | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र॰पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा           | प्राप्तिस्थान                         | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ક               | 90                           | 99     | 92                | Ьŝ               | 98               | १५            | 9 %                                   | 9 ৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डप त        | <b>२</b> ४ × <b>१</b> २      | 90     | ঀ७                | प्रश             | २८७              | पूर्ण         | श्री सूरजराज,<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के गुरुओं की वन्दना के साथ ही वशीकरण मन्त्र आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। बीच- बीच में इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया है कि किन ओषियों के सेवन से स्त्री आदि वश में हो जाती हैं।                                                                                                              |
| माण्डपत्न       | <sup>१</sup> २६ × <b>१</b> १ | m·     | २२                | ४६               | R<br>R           | <b>अपूर्ण</b> | ,,                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में अपभ्रंश की<br>गाथाएँ लिखने के पश्चात् हिन्दी<br>(राजस्थानी भाषा) में ग्रन्थ की<br>व्याख्या की गयी है। ग्रन्थ में<br>शरीर के बारे में विश्लेषण<br>हुआ है। ग्रन्थारम्भ का पृष्ठ<br>अप्राप्य है एवं तिथि से कृति<br>प्राचीन प्रतीत होती है।                                                                     |
| माण्डपत्र       | २ <b>६.३ × १</b> ४           | 90     | ঀৼ                | स् ०             | १४०              | अपूर्ण        | "                                     | प्रस्तुत ग्रन्थं में जैन धर्म की<br>आध्यात्मिक बातों का निरूपण<br>किया गया है। ग्रन्थ में जैन<br>धर्म के विविध द्वारों का वर्णन<br>है। ये द्वार हैं— प्रथमद्वार,<br>वेदद्वार, चरित्रद्वार, शरीर-<br>द्वार, कालद्वार इत्यादि।                                                                                                     |
| <b>नाण्डप</b> त | <b>२</b> ४.४ × १२.४          | २६     | q <del>3</del>    | ४४               | ४१२              | पूर्ण         | ,,                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन गुरुओं की<br>वन्दना ढालों एवं कलशों में<br>की गयी है। परम्परागत बातों<br>के विवेचन के साथ-ही-साथ<br>जैन धमें के शिक्षाप्रद उपदेश<br>निहित हैं। ग्रन्थ पत्नाकार है।<br>लिपि से ग्रन्थ प्राचीन प्रतीत<br>होता है। कई पृष्ठों के परस्पर<br>सम्पृक्त हो जाने से वर्ण्य-विषय<br>स्पष्टतया नहीं ज्ञात होता है। |

| क्रम स०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                                                                                          | ग्रन्थ का नाम                         | ग्रन्थकाल | लिपिकार                                 | लिपिकाल        | भाषा                          | लिपि  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| 9           | 7                                                                                                              | 3                                     |           | <u> </u>                                |                |                               | 5     |
| २३२         | =9६३/४६२३                                                                                                      | गुरु पूजा                             |           | -                                       |                | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| <b>२३</b> ३ | =० <b>१३/</b> ४५१५                                                                                             | गुरु वर्णन                            |           | , 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | _              | हिन्दी                        | नागरी |
| २३४         | =१५१/४६२१                                                                                                      | गोडीजीस्तवन                           |           |                                         | _              | हिन्दी                        | नागरी |
| २३४         | ≂० <b>५</b> २/४ <b>४</b> ३६                                                                                    | गौत मपृच्छा<br>बालाबलो                |           | शिवसुन्दर<br>राम                        | १५३१ ई.        | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २३६         | द्ध्य द्वा द्वा द्वा दिल्ला क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र के कि | चतुर्मासी व्याख्यान<br>(पर्वण)        |           | व्यलाक<br>हींसु                         | ရှင်း          | हिन्दी (प्राकृत<br>राजस्थानी) | नागरी |
|             | ,                                                                                                              | orbitalness from 1970 at 1970 at 1970 |           |                                         | and the second |                               | ·     |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)        | पृ०सं०   | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ا                 | 90                     | 99       | 92                | 93               | 98               | 94     | १६                                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न           | <b>१७.५</b> × १६.५     | २०       | 99                | 98               | ₹9 <b>£</b>      | पूर्ण  | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में गुरु-पूजा की<br>विधि लिखी गयी है । ग्रन्थ की<br>लिपि आधुनिक है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २१ × १६                | २१       | २४                | २०               | ३१४              | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इसमें गुरुओं का स्तवन किया<br>गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश-<br>मिश्रित हिन्दी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत्न           | <sup>-</sup> १५.५ × १० | νν       | 5                 | १६               | २४               | अपूर्ण | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म से<br>सम्बन्धित गोडी जी का स्तवन<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| माण्डपत             | २७. <b>५</b> × ११.५    | er<br>er | 94                | ६१               | २६४६             | पूर्ण  | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के अध्यात्मतत्त्व का विश्लेषण किया गया है, जिसमें ४ प्रश्नों का भी उल्लेख किया गया है। कृति कित्तों में है ग्रन्थ पत्नाकार है। लिपिकाल अति प्राचीन होने के कारण ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत्न           | ₹¥ × 99                | ४१       | 91                | ४०               | ७६८              | पूर्ण  | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में चतुर्मासिक<br>पर्वण की व्याख्या की गयी है<br>मूल ग्रन्थ प्राकृत के गाथाओं<br>में रचित है। तत्पश्चात<br>हिन्दी राजस्थानी भाषा<br>उसकी व्याख्या की गयी है<br>यह चतुर्मासा अाषाढ़ मास न्<br>प्रारम्भ है, जिनमें चतुर्मासा कृत्यों का यथा—आनन्द, परमा<br>नन्द, परमेष्ठी, तत्पश्चा<br>प्रथम, द्वितीय इत्यादि तिसंख्य<br>वादी सामायक का उल्लेख है<br>कृति में स्थान-स्थान प<br>दृष्टान्तों का आश्रय कथा<br>रूप में किया गया है। पत्न<br>कार रूप में कृति सुस्पष्ट लेख<br>में रचित है। |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                   | ग्रन्थकाल    | लिपिकार                                 | लिपिकाल<br>- | भाषा                          | लिपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩        | <del>-</del> <del>2</del>   | 3                               | 8            | ¥                                       | Ę            | 9                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३७      | =०=० ४४४१                   | चतुर्विशति जिन<br>स्तवनम्       | <del>-</del> | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |              | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २३८      | ≂९≒¥∫४६३ <b>१</b>           | चिन्तानिर्गुणम्                 | -<br>-       |                                         | १५६२ ई.      | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २३६      | द० <b>१६</b> /४ <b>५</b> १५ | चेतन कर्म चरित्र<br>भाषा        | १६७३ ई.      | ऋषि<br>विजय<br>वदेन                     |              | हिन्दी (ब्रज-पद्य)            | नागरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २४०      | द०द२/४ <b>४</b> ४७          | चौढालियाँ                       | -            |                                         | -            | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                             |                                 |              |                                         |              |                               | Follows - Character - Characte |
| २४१      | द्ध ७८/४६३०                 | चौदह (चवैद) गुण<br>स्वानक स्तवन | -            | _                                       |              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २४२      | =०६६/४४७२                   | त्रौंतीस अतिशयना<br>नःम         | -            | _                                       | _            | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                             |                                 |              |                                         |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| आधार              | आकार<br>(सेमी०) | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० |             | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                 | 90              | 99     | 92                | 93               | 98          | १५     | 9६                                   | 9 હ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गुण्डपत           | २७ × १२         | X =    | 98                | <b>₹</b>         | <b>८</b> १२ | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>चौबीस तीर्थंकरों या गुरुओं<br>की स्तुति की गयी है। क्विति<br>का आदि भाग ४६ पृष्ठों तक<br>अप्राप्य है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं<br>अपूर्ण है। ग्रन्थ की लिपि<br>प्राचीन है।                                                                          |
| माण्डपत           | 98.4×97         | 9      | 90                | 9६               | <b>₹</b> ¥  | अपूर्ण | ,,,                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्मानुसार<br>निर्वाण का विवेचन किया गया<br>है । कीट-दंशित होने के कारण<br>यत्न-तन्न अपाठ्य है । लिपि की<br>प्राचीनता देखते हुए ग्रन्थ<br>महत्त्वपूर्ण है ।                                                                                               |
| माण्डपत्र         | `₹9 × 9६        | २६     | २9                | २०               | # 4         | पूर्ण  | ,•                                   | इसमें चेतना कर्म आदि के<br>सम्बन्ध में किव ने आध्यात्मिक<br>तत्त्वों का निरूपण किया है।                                                                                                                                                                                           |
| माण्डप <b>त्र</b> | २३ × ११         | 45:    | J?                | .# A             | <u> </u>    | पूर्ण  |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में परिग्रह को बत-<br>लाते हुए ग्रन्थकार ने धन की<br>अति निन्दा के साथ-ही-साथ<br>धन-भोग-विलास इत्यादि की<br>लिप्साओं को निरतिसार<br>बताया है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं<br>पूर्ण है। लिपि से ग्रन्थ आधुनिक-<br>तम ज्ञात होता है। ग्रन्थ दूहों<br>एवं ढालों में रिवत है। |
| ाण्डपत्र          | 94.4×99.        | प्र. = | ह                 | २१               | ४७          | पूर्ण  | 2,                                   | प्रस्तुत कृति में जैन धर्मानुसार<br>शरीर के प्राकृति, मोह आदि<br>चतुर्देश गुणों की चर्चा है।                                                                                                                                                                                      |
| ाण्डपत्न          | २४.४ × ११       | २      | 97                | ४०               | ₹ 0         | अपूर्ण | . "                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में ३४ अतिशय<br>नामों के उल्लेख के पश्चात्<br>वाणी के ३५ गुणों का उल्लेखं<br>किया गया है। ग्रन्थ का मान्न<br>एक ही पृष्ठ प्राप्य है।                                                                                                                              |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम              | ग्रन्थकाल | लिपिकार    | लिपिकाल                                                                                                                           | भाषा                          | लिपि  |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 9        | २                           | 3                          | 8         | <u>.</u> ¥ | <del>-</del> | 1 9                           | 5     |
| २४३      | द्य<br>द्य                  | चौबीस जिन स्तवनम्          |           |            | _                                                                                                                                 | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी |
| २४४      | =द्द१४/५१६५                 | चौवीस जिन स्तवन            | -         | _          | -                                                                                                                                 | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २४४      | द <b>६६६/</b> ४१६४          | चौबीस जिनेश्वर जी<br>स्तवन | -         | -          | -                                                                                                                                 | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २४६      | ८०६४/४४६८                   | चौबीस खण्डक                | _         | -          | <b>૧૭</b> 육육 ई.                                                                                                                   | हिन्दी (प्राक्तत)             | नागरी |
| २४७      | द३ <b>१</b> ४/४७ <b>१</b> २ | चौमासीदेव वन्दन            |           | -          | _                                                                                                                                 | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
|          |                             |                            |           |            |                                                                                                                                   |                               |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)    | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र <b>ृ</b> • | अक्षर<br>प्र०पं० | परि <b>माण</b><br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------|--------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| લક        | 90                 | 99     | 92                       | 93               | 98                       | १५     | 98                                   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत   | 99.4×99            | ४५     | 98                       | ঀৢ৻৽             | ३३५                      | पूर्ण  | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के २४ गुरुओं का नाम एवं उनका स्तवन किया गया है। यह स्तवन राजस्थानी भाषा के अपभ्रंश में मिलता है। कृति कई व्यक्तियों द्वारा लिखी या अनेक लेखनियों से लिखित ज्ञात होती है। लिपि प्राचीन प्रतीत होती है। कृति में अनेक छन्दों का प्रयोग हुआ है। |
| माण्डपत्न | 99.4×99            | 5      | 90                       | १६               | ४०                       | अपूर्ण |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में २४ जिनों का<br>स्तवन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न | 99.4×99            | ४३     | 90                       | १६               | २१४                      | पूर्णं |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के २४<br>तीर्थंकरों का या जैन गुरुओं<br>का स्तवन विविध रागों एवं<br>छन्दों में किया गया है।                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न | 9 <b>६.</b> ५ × 99 | 98     | 78                       | £ X              | ξ <b>Γ</b>               | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के २४ दण्डक लिखे गये हैं, जिनमें यम, संयम, आहार, मात्सर्य, आदि का उल्लेख है। ग्रन्थ के द्वार गाहा प्राकृत में लिखे हुए हैं। ग्रन्थ पत्नाकार है। कृति का आदि पृष्ठ निक्रल चुका है।                                                            |
| माण्डपत्न | ₹.३ × १२           | २०     | १२                       | ₹<br>?           | 280                      | अपूर्ण | JJ                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के गुरुओं एवं तीर्थंकरों के साथ- ही-साथ जैन धर्म के देवों, ऋषियों की वन्दना और चैत्य- वन्दना भी की गयी है। ग्रन्थ पताकार एवं अपूर्ण है। ग्रन्थ की लिपि आधुनिक एवं सुस्पष्ट ज्ञात होती है।                                                    |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम            | ग्रन्थकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-------|
| ٩           | २                           | 3                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u> | Ę       | <u> </u>              | 5     |
| २४८         | =०७१/४४४६                   | चौरासी अक्षादन           | And the second s | जवार     | १८५१ ई. | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| २४६         | =9=०/४६३०                   | चौरासी आक्षातना<br>स्तवन |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २४०         | द्ध <b>०</b> ९/५९६५         | (जिनपद)                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        | 7 2 3   | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २४१         | द्ध <b>र</b> ्र४६/४६१६      | जीव विचार                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        | १८१७ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| <b>२</b> ४२ | द२३ <b>१</b> /४६६२          | जीव काया                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | १६३८ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २५३         | <b>= 9</b> = ६/४६३ <b>9</b> | जीव विचार प्रकरण         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
|             |                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                       |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)         | पृ०सं० | <b>पं</b> क्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------|--------|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| લ્ડ       | 90                      | 99     | 92                        | 93               | 98               | १५     | १६                                   | ঀ७                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत   | १७ × १२.५               | Ã      | 98                        | 3.9              | ४२               | पूर्ण  | कोटा,<br>राजस्थान                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्मावलम्बी<br>चौबीस जिन गुरुओं की वन्दना<br>के पश्चात् दोहों, चौपाई छन्द<br>में जिनों के आहार-विहार एवं<br>कार्यों आदि का उल्लेख किया<br>गया है।                             |
| माण्डपत्र | <b>१५.५</b> × ११.४      | 8      | 90                        | २३               | २७               | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>घारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के स्तवन हैं। साथ ही, इसमें जैन धर्मानुसार दुर्वृत्तियों तथा स्त्री-भोगादि का वर्जन किया गया है। इसके साथ-ही-साथ दुर्व्य-सनों के दुष्परिणाम का सुन्दर वर्णन किया गया है। |
| माण्डपत   | '99.4×99                | 5      | 93                        | ৭৩               | <b>২</b> ৭       | अपूर्ण | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक जिनपद<br>संग्रहीत हैं। ग्रन्थ में ज्ञानी<br>और ज्ञान विषयक बातें लिखी<br>गयी हैं।                                                                                            |
| माण्डपत्न | २ <b>६</b> × <b>१</b> ३ | १६     | 99                        | २०               | १ ११०            | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जीवों के भेद-<br>प्रभेद के बारे में विस्तृत विवे-<br>चन है। इस पत्नाकार ग्रन्थ का<br>आदि पृष्ठ अप्राप्य है।                                                                       |
| माण्डपत्न | २३ × १३                 | 92     | 9 %                       | ३२               | १६२              | अपूर्ण | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म सम्बन्धी<br>आध्यात्मिक चर्चाएँ निहित हैं।<br>इसमें आत्मा, शरीर, ईश्वर<br>आदि का वर्णन किया गया है।<br>ग्रन्थ पत्नाकार व महत्त्वपूर्ण है।                                 |
| माण्डपत्न | 98.4×97                 | ४६     | 97                        | <b>२</b> २       |                  | अपूर्ण | 27                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म वे<br>आध्यात्मिक तत्त्वों का विवेचन<br>किया गया है । जीर्ण-शीर्ण<br>कृति को लिपि प्राचीन प्रतीत<br>होती है ।                                                             |
|           |                         |        |                           |                  |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                       |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम                     | ग्रन्थकाल | लिपिकार      | लिपिकाल        | भाषा                       | लिपि  |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|-------|
| 9        | २                          | ž                                 | 8         | प्र          | <del>-</del> ६ | <u>la</u>                  | 5     |
| २५४      | <i>=२४३</i> /४६७१          | जूसण सिझाय                        | _         | -            | _              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)      | नागरी |
| २५५      | <b>⊏</b> ९५ <b>⊏/</b> ४६२३ | जैन के कवित्त                     |           | _            | <b>-</b>       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)      | नागरी |
| २५६      | द <i>२६४</i> /४६द३         | जैन शतक                           | १७३४ ई.   | भगुअन<br>दास | १८७० ई.        | हिन्दी (ब्रज)              | नागरी |
| २५७      | ८०८६/४४६२                  | तपः कल्प                          |           | _            | _              | हिन्दी<br>(राजस्थानी गद्य) | नागरी |
| २५८      | ≂२४६/४६७ <i>४</i>          | त्वर मुरोनेच्यत्व-<br>मुये थोवड़ो | _         | -            | _              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)      | नागरी |
| २४६      | ≂१६ <b>१</b> /४६२३         | दस क्षनिक पूजा                    | _         | _            | _              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)      | नागरी |
| २६०      | ≂१७१/४६२ <u>६</u>          | दसण सुद्धि पद्यासं                | -         |              | _              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)      | नागरी |
|          |                            | :                                 |           |              |                |                            |       |

| -         |                                    |                |     |                         | -                |        |                                      |                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------|----------------|-----|-------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(से०मी०)                   | पृ०सं <b>०</b> |     | अक्षर<br>प्र <b>ं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                  |
| द         | 90                                 | 99             | 92  | ११३                     | 98               | 94     | 9 ६                                  | 90                                                                                                                                                              |
| माण्डपत   | ঀ <b>७.</b> ४ <b>४</b> ঀ३.४        | ¥              | 99  | १६                      | २७               | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की<br>शिक्षाएँ निहित हैं। ग्रन्थ की<br>लिपि अत्याधुनिक प्रतीत होती<br>है।                                                          |
| माण्डपत्न | <b>૧७.</b> ४ <b>×</b> ૧૬. <b>૫</b> | PA .           | 575 | 95                      | १४               | अपूर्ण | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>आदि गुरु जिनदेव के बारे में<br>कुछ कवित्त लिखे हैं। ग्रन्थ<br>अत्याधुनिक प्रतीत होता है।                                     |
| माण्डपत्र | 9७ × 99.₹                          | 55             | १२  | 93                      | ४२६              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में १०८ छन्द हैं,<br>जिनमें सबैया आदि छन्दों में जैन<br>धर्म सम्बन्धी चर्चाएँ निहित हैं।                                                        |
| माण्डपत्न | २४. <b>५</b> ×११                   | ¥              | و   | ₹ ¥                     | ₹७               | पूर्ण  | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में तप के फल का<br>उल्लेख किया गया है, जिसमें<br>विविध रोगों का उपचार<br>विविध मन्त्रों के पाठ के<br>माध्यम से बतलाया गया है।                   |
| माण्डपत   | २६. <b>५ × १</b> १.३               | 2              | 99  | २८                      | 9 <del>3</del>   | पूर्णं | श्री शिवदत<br>नागर, बूँदी            | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म सम्बन्धी<br>चर्चाएँ हैं।                                                                                                           |
| माण्डपत   | <b>१७.</b> ४ <b>४</b> १६.४         | १४             | 97  | १४                      | <b>८</b> ४       | पूर्ण  | मुजपफरनगर                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में दस क्षनिक की<br>पूजा लिखी गयी है, जिसमें<br>इन्द्रियनिग्रह, मन-वशीकरण<br>इत्यादि का उल्लेख दोहों एवं<br>सोरठों में किया गया है।             |
| माण्डपत   | ₹ <b> × १</b> १                    | עט             | २२  | २२                      | ξ                | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्द्रियनिग्रह<br>इत्यादि के बारे में विवेचन<br>किया गया है। ग्रन्थ पत्नाकार<br>एवं पूर्ण है। ग्रन्थ की लिपि<br>अति प्राचीन प्रतीत होती है। |
|           |                                    |                |     |                         |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                 |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं० <i> </i> वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | लिपिकार          | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि  |
|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 9        | <b>-</b>                       | 37              | 8         | <u> </u>         | Ę       | <u></u>                       | 5     |
| २६१      | ≃०₹ <u>ई</u> \8 <i>X⋛ई</i>     | (दानविषयक)श्लोक |           | कल्याण<br>सुन्दर | _       | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी |
| २६२      | <b>≂२</b> ६६/४६६७              | (धर्मोपदेश)     |           | -                | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २६३      | द <b>१</b> ५७/४६२३             | नन्दीश्वर पूजा  | _         | -                | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २६४      | द <b>१०</b> द/४५६१             | नवतत्व          | <b>-</b>  | -                | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २६५      | ८०६१/४४६४                      | नवतत्व          | -         | विनायक<br>सुन्दर | १८२५ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २६६      | द9द9/४६३ <b>०</b>              | नवतत्व प्रकरण   | _         | . —              | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
|          |                                |                 |           |                  |         |                               |       |

| आधार           | आकार<br>(सेमी०)                  | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25             | 90                               | 99     | 97                | 93               | 98               | १५     | 95                                   | 9 9                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न      | २४×१०                            | ٦<     | 92                | <i>₹</i>         | २४               | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में एक श्लोक<br>अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ<br>है, जिसकी व्याख्या राजस्थानी<br>हिन्दी भाषा में की गयी है।<br>श्लोक में दान विषयक वार्ते<br>लिखी गयी हैं। ग्रन्थ मान्न दो<br>पृष्ठ का है। |
| माण्डपत        | 9 <b>ૄ.</b> ૫×૧૦                 | 2      | 5                 | ת<br>איני        | <b>9</b> 5       | अपूर्ण | 27                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के कुछ<br>उपदेश लिखे हुए हैं। ग्रन्थ के<br>मात दो पृष्ठ प्राप्य हैं। ग्रन्थ<br>लिपि से प्राचीन ज्ञात होता<br>है। साथ-ही-साथ ग्रन्थ विकृत<br>भी है।                        |
| माण्डपत्न      | १७.४ × <b>१</b> ६.१              | र ७    | 93                | 93               | 78               | पूर्ण  | मुजक्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में नन्दीश्वर की<br>पूजा लिखी गयी है। ग्रन्थ की<br>लिपि अत्याघुनिक है।                                                                                                                 |
| माण्डपत्न      | ्र <b>४.</b> ७ × १२.             | ४ १४   | 99                | 32               | १५४              | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के अध्यात्म विषयक नौ तत्त्वों का यथा — जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि के भेद-प्रभेद दिख-लाये गये हैं। ग्रन्थ कोष्ठकों में विषयानुक्रम से लिखा गया है।                          |
| माण्डपत्न<br>: | , २५.२ × ११. <sub>१</sub>        | 99     | <b>9</b>          | ३२               | 983              | पूर्ण  | ,,,                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में जीव, आजीव,<br>पुण्य, पाप, संवर निर्झर,<br>आश्रय, बन्धन, मोक्ष इत्यादि<br>नौ तत्त्वों और उनके भेदों-<br>प्रभेदों का विस्तार से निरूपण<br>संख्या सहित किया गया है।                   |
| माण्डपत        | ુવધ. <b>ય</b> × ૧૧. <sup>.</sup> | 4 90   | 90                | १८               |                  | अपूर्ण | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म से सम्ब-<br>न्धित नौ तत्त्वों का वर्णन है ।<br>साथ-ही-साथ कृति में इन्द्रियों के<br>नाम व उनके वर्णन हैं ।                                                                |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम           | ग्रन्थकाल | ।<br>लिपिकार<br>! | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------|-------|
| 9        | <del></del> 2         | na.                     | ४         | ¥                 | Ę       | 9                     | 5     |
| २६७      | द <b>६</b> १२/४१      | नवतत्व रानाम            |           |                   | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २६८      | द <b>१६</b> द/४६२द    | नेमिनाथ रास             | _         |                   | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २६६      | ८०८३/४ <b>४</b> ५८    | निर्वाण काण्ड           | _         | _                 | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २७०      | =१४१/४६१२             | पंच कल्याण करो<br>स्तवन | _         | हुकुमचन्द्र       | १८३८ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २७१      | द२४७/४६७४             | पठमरो थोवड़ो            | _         | _                 | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २७२      | दह०द/१ <b>१६</b> १    | पद                      | _         | _                 | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| २७३      | <b>≂</b> १५६/४६२२     | पद संग्रह               | _         | _                 |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
|          |                       |                         |           |                   |         |                       |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)   | <b>पृ</b> ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा             | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512       | 90                | 99             | 92                | 93               | 98               | 94              | १६                                   | 96                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्र | 99.4×99           | 39             | 90                | 9€               | १४४              | अपूर्ण          | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में नौ तत्त्वों वे<br>नाम यथा-जीव, अजीव, पुण्य<br>पाप इत्यादि एवं उनके भेदों-<br>प्रभेदों की चर्चा की गयी है।                                      |
| माण्डपत   | २० <b>×</b> १६    | =7             | १५                | २४               | ६२३              | पूर्ण           | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में सरस्वती-वन्दना<br>के पश्चात् अवन्तीनरेश अरि-<br>मदेन और उनकी पत्नी गुणा-<br>वली के कथानक का उल्लेख<br>प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में<br>हुआ है। |
| माण्डपत   | १७. <b>५</b> × १६ | u)*            | 90                | २०               | υ.<br>68         | पूर्ण           | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>नेमिनाथ स्वामी का वर्णन<br>गिरिनार नामक स्थल के साथ<br>हुआ है । कृति में निर्वाण<br>सम्बन्धी बातें निहित हैं।                   |
| माण्डपत   | े२६.२ ⋉ १२ ४      | 90             | 92                | २१               | 98               | पूर्ण           | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जम्बूद्वीप के<br>दक्षिण भारत के निवासी<br>देवानन्द ब्राह्मण की कथा का<br>वर्णन एवं जिनदेव का स्तवन<br>किया गया है। ग्रन्थ पत्नाकार<br>है।      |
| माण्डपत्न | २६.५ × ११.३       | २              | 99                | २्८              | 9 ३              | पूर्ण           | श्री शिवदत्त-<br>नागर,<br>(राजस्थान) | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म<br>सम्बन्धी बातों का आकलन<br>किया गया है।                                                                                             |
| माण्डपत   | 99.4×99           | X              | 90                | ૧૬               | २५               | पूर्ण           | अज्ञात                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में दो पदों का<br>संकलन है। किन्तु एक-एक पद<br>के अन्तर्गत कई रागों में एका-<br>धिक छन्द संकलित हैं।                                               |
| माण्डपत्न | <b>१०५</b> × इ    | ৩ধ             | ૭                 | 99               | <b>१७</b> १      | अपूर्ण<br>जीर्ण | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के पदों<br>का संग्रह किया गया है। ये<br>पद विशेषतया अध्यात्म<br>विषयक हैं। कृति की लिपि<br>अति प्राचीन है।                            |

| <b>=</b> 11 1 1 1 | ग्रन्थ सं०/वेष्टन <b>सं०</b> | ग्रन्थ का नाम             | ग्रह्मकाल  | जिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि     |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|----------|
| क्रम सं०          | प्रस्थ स०/वष्टन स०           | प्रस्थ का नाम             | प्रस्थकाल  | 10114411 |         | <b>ग</b> ।पा          | 1919     |
| 9                 | २                            | . 3                       | 8          | ų        | ا ۾ ا   | 9                     | 5        |
| २७४               | द्ध <b>५</b> /४६२२           | पद संग्रह                 | _          |          | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी    |
| २७४               | =१५४/४६२२                    | पद्म                      |            | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी    |
| २७६               | द्वप्रर/४६२ <b>१</b>         | पद्म (स्तवन)              | <b> </b> - | _        | _       | हिन्दी                | नागरी    |
| २७७               | द <b>१००/४</b> ४७३           | पाँच चरित्नाणि            | _          | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी    |
| २७८               | =स्व३/५१६५                   | /<br>पार्श्वनाथजिनस्तवनम् |            | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी    |
| २७६               | ≂£१ <b>१</b> /४१६४           | पार्श्वनाथजिनस्तवन        |            | _        | _       | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)   | नागरी    |
| २८०               | द <b>१६२</b> /४६२३           | पूजा}                     |            | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी    |
| <i>-</i>          |                              |                           |            |          |         |                       | <u> </u> |

|           |                       | 1          | <del></del>        | 1                        | ı                | 1      | ,                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)       | पृ०सं०     | पंक्ति<br>प्र॰ पृ॰ | अक्षर<br>प्र <b>ंप</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान<br>                    | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤         | 90                    | 99         | 92                 | 93                       | 98               | 94     | १६                                   | 99                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत   | £. <b>५</b> × 5       | 8प्र       | 90                 | 9६                       | २२५              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत से पदों का<br>संग्रह किया गया है, जो जैन<br>धर्म से सम्बन्धित हैं। ग्रन्थ की<br>लिपि प्राचीन ज्ञात होती है।                                                                                             |
| माण्डपत्न | <sup>्</sup> ঀ० × ७.५ | <b>৩</b> ধ | 5                  | १२                       | <b>व</b> ६६      | अपूर्ण | 21                                   | दोहों एवं ढालों में रचित इस<br>ग्रन्थ में जैन धर्म के बहुत से<br>पदों का संग्रह है। ग्रन्थ खण्डित<br>अवस्था में है।                                                                                                              |
| माण्डपत्न | १५.५ 🗴 १०             | ४          | 90                 | १६                       | २०               | पूर्ण  | ,,,                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के कुछ<br>स्तवन पद के रूप में प्राप्त हैं।<br>यह स्तवन जिनदेव के हैं।                                                                                                                               |
| माण्डपत्न | ₹ <b>४.</b> ५ × ११    | 8          | 95                 | <b>48</b>                | १२३              | अपूर्ण | ,,                                   | प्रस्तुत पत्नाकार ग्रन्थ में पञ्च-<br>चरित्रों का यथा— समायक,<br>बीजुछेद, बीजपरिहार, सूक्ष्म-<br>संपराय, मुयंथाखात इत्यादि<br>का वर्णन है। तत्पण्चात् १४<br>गुणों एवं लोकस्वरूपों के साथ<br>सप्तद्वीपों का वर्णन किया<br>गया है। |
| माण्डपत्न | 99.4×99               | ¥          | 90                 | १६                       | २५               | पूर्ण  | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन गुरु पार्श्व-<br>नाथ जिन का स्तवन किया<br>गया है।                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न | 99.4×99               | UV         | 98                 | 93                       | . ३४             | पूर्ण  | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन गुरुश्री पार्श्वनाथ जी का स्तवन संक- लित है। यह स्तवन एक बार समाप्त होने पर पुष्पिका देने के पश्चात् पुन: प्रारम्भ होता है। ग्रन्थ की लिपि प्राचीन है।                                                   |
| माण्डपत   | 9७.¥ × 9६.'           | X &        | વુલ                | 98                       | प्र६             | पूर्ण  | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के कर्म-<br>काण्ड एवं पूजा-विधि सम्बन्धी<br>बातें उल्लिखित हैं। ग्रन्थ की<br>लिपि अत्याधुनिक प्रतीत होती<br>है।                                                                                     |

| क्रम सं० | ग्रन्थसं०/वेष्टन सं०                | ग्रन्थ का माम                           | ग्रन्थकाल | लिपिकार                | लि पिकाल | भाषा                          | लि पि |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| <br>٩    | ٥                                   | ą                                       | 8         | <u> </u>               | Ę        | 9                             | 5     |
| २=१      | ≃० <i>स्</i> ८\८४ <i>६७</i>         | वत्तीसदोष स्वाध्याय                     | _         | -                      |          | हिन्दी<br>(राजस्थानी <b>)</b> | नागरी |
| २६२      | द्द्रपुर्थ्य <b>,</b> ४ <b>६१</b> ४ | ब्रह्मव्रतो परिशीलनी<br>कथा (सूक्तावली) | _         | _                      | _        | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी |
| २८३      | द <b>१०६/४</b> ४७£                  | बन्धन तत्वभेद                           |           |                        | -        | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २८४      | = १६०/४६२३                          | बीस तीर्थंङ्कर पूजा                     | -         | _                      | _        | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २८४      | =०१६/४५१५                           | भक्ताभर भाषा                            | _         |                        | _        | हिन्दी (व्रज)                 | नागरी |
| २८६√     | - <del> </del>                      | भवस्थिति                                | _         | अनन्तः<br>कीर्ति<br>गण | - १४८२ ई | . हिन्दी<br>(राजस्थानी)       | नागरी |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं०     |     | अक्षर<br>प्र० पृ० |            | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------|------------|-----|-------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | 90                        | 90         | 92  | 93                | d&         | 94     | 9 ६                                  | 9 ভ                                                                                                                                                                                                                                          |
| गण्डप्त             | २५×११                     | 2          | २०  | ६७                | <b>5</b> 8 | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत पत्नाकार ग्रन्थ में जैन<br>धर्म सम्बन्धी चर्चा निहित है।<br>ग्रन्थ में जैन धर्म के गुरु जिन-<br>देव के वर्णन के साथ-ही-साथ<br>मनुष्य के दोषों का निरूपण<br>किया गया है।                                                             |
| माण्डपत             | २ <b>५</b> × <b>१</b> १.३ | 8          | q n | ₹२                | ५२         | अपूर्ण | 11                                   | प्रस्तुत कृति में चार पृष्ठ हैं, जिनमें दो पृष्ठों की लिपि भिन्न है। एक पृष्ठ में जिनदेव का वर्णन है, अपर में भी जैन धर्म सम्बन्धी चर्चा है। परन्तु राम-कथा का भी दृष्टान्त है। ग्रन्थ के हाशिये पर पुस्तक का नाम ''सूक्तावली'' लिखा हुआ है। |
| माण्डपत्र           | े <b>२४.५</b> × ११        | 5          | १५  | ₩<br>E            | १४२        | अपूर्ण | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म सम्बन्धी<br>बातों का उल्लेख हुआ है, जिसमें<br>विविध बन्धनों एवं उनके भेदों,<br>तीर्थ द्धरों का विस्तृत रूप से<br>विवेचन है। साथ-ही-साथ ८५<br>विविध आर्य देशों का भी<br>वर्णन एवं उनके नाम हैं।                  |
| माण्डपत             | ' <b>१७.५</b> × १६.६      | <b>t</b> & | 93  | १८                | ३४         | पूर्ण  | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>बीस तीर्थङ्करों की पूजा लिखी<br>गयी है। किन्तु इसकी लिपि<br>अत्याधुनिक प्रतीत होती है।                                                                                                                    |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २ <b>१</b> × १६           | νυ         | 78  | 78                | 905        | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | जैन धर्म विषयक इस ग्रन्थ में<br>भक्ति-तत्त्व की महत्ता का प्रति-<br>पादन हुआ है और कवि ने यह<br>ग्रन्थ हेमराज के निमित्त लिखा<br>था।                                                                                                         |
| माण्डपत             | े <b>२६</b> × ११          | 2          | १८  | 84                | <b>५</b> २ | पूर्ण  | 73                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में सांसारिक स्थिति<br>का विवेचन जैन धर्मान्तर्गत<br>हुआ है । ग्रन्थ पत्नाकार एवं<br>लिपि से अति प्राचीन है ।                                                                                                                |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम               | ग्रन्थकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लिपिकार         | लिपिकाल | HIAL.                         | लिपि  |
|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------|
| <u> </u> |                            | 3                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>        | Ę       | <u> </u>                      | 5     |
| २६७      | =०२२/४४१४                  | भूपाल चौबीसी                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हरिवाच<br>आनन्द | _       | हिन्दी                        | नागरी |
| २८८      | ≂≘० <u>६</u> /५१६५         | महावीर स्तवन                | a m a prima a managaman a mana | -               |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २८६      | =0                         | मांडलाविधि                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २५०      | ८०७६/४४४४                  | मुक्ति जाणकी डीगरी          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·               | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २६१      | द२३ <b>६/४</b> ६६ <b>६</b> | मौन एकादशी देव<br>वंदन विधि | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| २६२      | द <b>१०२</b> /४५७५         | राती भोजन चौपई              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _               | _       | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी |
| ર જ      | ≃०ल≃\४४४३                  | रिषभदेव धवलबंध              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | -       | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी |

|                     | आकार                | •            | पंक्ति     | अक्षर      | परिमाण       |        | ^                                    | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | (सेमी०)             | पृ०सं०<br>—— | प्र०पृ०    | प्र॰पं॰    | (अनु०)       | दशा    | प्राप्त्रिस्थान                      | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ક                   | 90                  | 49           | 92         | 9 ३        | १४           | १५     | ५६                                   | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २ <b>१</b> × १६     | ą            | २४         | २०         | ४४           | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इस ग्रन्थ में भूपालनरेश का<br>जीवन-चरित्र वर्णित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न           | 99.4×99             | २            | 90         | 9६         | 90           | पूर्ण  | -                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>चौबीसवें तीर्थेङ्कर का स्तवन<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत             | ₹४.७ × १०           | ₹            | 5          | ३२         | 9६           | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | २ पृष्ठों के पत्नाकार इस ग्रन्थ<br>में जैन धर्म के अध्यात्म<br>सम्बन्धी २४ माण्डलाविधियों<br>का उल्लेख है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न           | १७.५ × १३.५         | 5            | Sh         | २३         | ५२           | पूर्ण  | 7,7                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में तीर्थ, दया, साधु-<br>सन्तों की संगति, आर्यों एवं<br>श्रावकों का विवरण दिया गया<br>है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न           | २ <b>५.५</b> × १३.५ | ₹            | <b>१</b> ५ | <b>३</b> ० | 78           | अपूर्ण | अज्ञात                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म सम्बन्धी<br>देव एकादशी व्रत का विधान<br>लिखित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत्न<br>-      | २ <b>५</b> × ६      | २४           | , and      | 80         | २६१          | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के अध्यात्म विषयक बातों का निरूपण किया गया है। ग्रन्थ में बहुत-सी निर्यो—गोमती, नर्मदा, सिन्धु आदि के उल्लेख के साथ-ही-साथ भुवन भास्कर भगवान सूर्य आदि का वर्णन, उसके पश्चात् जैन धर्मावलम्बी गुरुओं की स्तुति की गयी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न           | ર૪.૫× ૧∘.           | र २ <b>=</b> | <b>વ</b> વ | ३२         | <b>३</b> ० ह | पूर्ण  | 77                                   | कीट-दंशित इस ग्रन्थ में जैन<br>धर्म के प्रसिद्ध तीर्थं द्धर ऋषभ-<br>देव की जीवनचर्या स्तवन शैली<br>में विणित है। यह ग्रन्थ प्राचीन<br>मालूम पड़ता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| क्रम सं०       | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम      | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि   |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|--------|
| 9              | 2                     | ą                  | ४         | ¥       | Ę       | 9                     | 5      |
| २६४            | द्भ <b>१४०/४६</b> ९९  | रीषि मंडल          | _         | रामविजय | १८४३ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | न्।गरी |
| २ <b>६</b> ४   | द <b>१४३/४६</b> १३    | लघु संग्रहणी मंत्र | _         | _       | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी  |
| २६६            | ८०६४/४४५८             | विषैपहार           | _         | _       | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी  |
| २ <i>६७</i>    | ≂०१ <b>४/४</b> ४१४    | <b>भान्ति</b>      | _         | _       | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी  |
| २६६            | <b>८२००/४६३</b> ८     | शिक्षाय            | _         | -       | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी  |
| <b>ર</b> ક્લ્લ | द२० <b>१</b> /४६३८    | श्रावकरी करणी      | -         | _       | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी  |

|                     |                 |                     | 1                 |                  |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(सेमी०) | पृ०सं <b>०</b><br>। | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 90              | 99                  | १२                | 93               | 98               | १५     | १६                                   | 9.9                                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न           | ₹७ × १२.≂       | १ ६ ४               | <b>ዓ</b> ሂ        | <b>૪</b> ૨       | इद ३६            | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>विविध गुरुओं से सम्वन्धित<br>चर्चा की गयी है। इसके साथ<br>अन्य विशिष्ट पुरुषों के सम्बन्ध<br>में भी कुछ आख्यान हैं।                                                                                  |
| माण्डपत             | २७.५ × १३       |                     | 93                | २२               | ৬৭               | पृणं   | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध द्वारों,<br>द्वीपों एवं खण्डों का वर्णन<br>उनके परिमाण के द्वारा किया<br>गया है।                                                                                                                              |
| माण्डपत्न           | 96.4×94         | νον                 | 90                | २०               | त्र<br>सर        | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जिनदेव की<br>वन्दना के साथ-ही-साथ भगवान्<br>शंकर की वन्दना एवं उनके<br>द्वारा विषपान का अलौकिक<br>वर्णन विविध दृष्टान्तों के<br>नाध्यम से कवि ने किया है।                                                           |
| माण्डपत्न           | २१ × १६         | ሂട                  | ૧૭                | २०               | ६१६              | अपूर्ण | ,,,                                  | जैन धर्म विषयक इस ग्रन्थ में<br>नरकादि की विस्तृत विवेचना<br>की गयी है। ग्रन्थ की भाषा<br>अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी है।                                                                                                                    |
| माण्डगत             | 92×99           | 98                  | cls               | 90               | ४०               | पूर्ण  | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में 'समय सुन्दर<br>कहे' के आधार पर यह ज्ञात<br>होता है कि ग्रन्थकार समय-<br>सुन्दर जी हैं। ग्रन्थ में जैन धर्म<br>के गुरु जिनस्वामी का वर्णन<br>हुआ है। इस शिक्षाय के अन्त-<br>गंत कई शिक्षाएँ हैं, यथा,<br>आरण्यक आदि। |
| अधुनिक<br>माण्डपत्न | 92×99           |                     | de                | 97               | <i>x</i> 3       | पूर्ण  | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म से<br>सम्बन्धित चर्चाएँ की गयी हैं।<br>भोजन सामग्री—दूध, दही,<br>घी, तक्र, तेल इत्यादि का भी<br>उल्लेख है। उसमें मिथ्या भाषण<br>का निषेध किया गया है।                                                      |

| TU Jo    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०         | ग्रन्थ का नाम                  | गःशकार    |                                              | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि          |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| क्रम सब् | प्रस्य सर्ग पर्वा सर्         | त्रस्य का नाम                  | प्रस्पनगर |                                              |         | 7171                          |               |
| 9        | २                             | ₹ .                            | 8         | <u>                                     </u> | Ę       | 9                             | <u> </u>      |
| ३००      | ८०८९/४४४६                     | श्रावकरी करणी                  | _         |                                              | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी<br>गद्य) | नागरी         |
|          |                               |                                |           |                                              |         |                               |               |
| ३०१      | द३ <b>१</b> द/४७ <b>१</b> ४   | श्रीपाल चरित्र                 | _         | _                                            | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी         |
| ३०२      | द्भ <u>9</u> ७ <u>६</u> /४६३० | श्री पार्श्वनाथ जिन<br>स्तवन   | _         | _                                            | १८३३ ई. | हिन्दी                        | नागरी         |
| २०३      | द०द४ <b>/</b> ४५५द            | श्रीपाल दरसन                   |           | _                                            |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी         |
| ₹०४      | <b>८२०२/४६३</b> ८             | श्री वर्द्धमान जी नी<br>पारणों | •         |                                              |         | हिन्दी (अप्रभ्रंश)            | नाग <i>री</i> |
|          |                               |                                |           |                                              |         |                               |               |

|                    | }                           | 1           | )                 |                  | T           | 1      | 7                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार               | आकार<br>(सेमी०)             | पृ०सं०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र•पं• |             | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                            |
| 2                  | 90                          | 99          | 97                | 93               | 98          | 94     | 9 ६                                  | 90                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न          | ै२६×१२                      | २२          | 90                | २२               | <b>१</b> ४६ | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर |                                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत            | ३२. <b>५ × १</b> ३          | <b>૧</b> ૪૦ | 35                | ४३               | १६६३ ई.     | अपूर्ण | _                                    | प्रस्तुत पत्नाकार ग्रन्थ में जैनी<br>आख्यानकाव्य मिलता है ।<br>ग्रन्थ की नायिका मयण है ।                                                                                                                  |
| माण्डपत्न (        | . १४.५ × ११ <b>.</b> ४      | At.         | યુ                | २३               | ४८          | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में पृथ्वी, अग्नि,<br>जल, वनस्पति, जगत्, स्थावर<br>आदि के साथ-ही-साथ जैन<br>धर्म के गुरु पाश्वेनाथ जी का<br>स्तवन हुआ है।                                                                 |
| माण्डपत्त<br> <br> | <b>१५</b> •७ × <b>१</b> १•६ | ¥           | 90                | २०               | ***         | पूर्ण  | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रीप्राल जी<br>दर्शन-उल्लेख के पश्चात् जैन<br>धर्म के गुरुओं की वन्दना की<br>गयी है । ग्रन्थ की लिपि<br>अत्याधुनिक है। कृति में<br>सम्यक् दृष्टि का भी विवेचन<br>कृतिकार ने किया है। |
| माण्डपत            | 92×99                       | 9 77        | eR.               | 90               | ₹ ७         | पूर्ण  | ;;                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ का शीर्षक 'श्री अरिहन्त अनन्तगुण' ग्रन्थारम्भ में दिया गया है। जिसमें ३० ढालें हैं। ग्रन्थान्त में लिपिकार ने पुष्पिका में 'इति श्री वर्द्धमान जी पारणों सम्पूर्ण' लिखा है।               |

|          | 1                           |                                   |           |         |         |                               |       |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                     | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि  |
| 9        | ۶ ا                         | Ŗ                                 | δ         | l y     | દ્      | 9                             | 5     |
| ३०५      | = ६०३/४१६४                  | श्रीऋषभदेव फूल<br>चड़र व्याख्याने |           | -       | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| ३०६      | ≂≕£७/४१६४                   | श्री स्तवन                        | -         | _       |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| ३०७      | =१०४/४५७७                   | षडसीतिक चतुर्थी कम्               | i –       | _       |         | हिन्दी (अपभ्रंश<br>राजस्थानी) | नागरी |
| <i>₹</i> | ८० <i>६७</i> /४ <b>४</b> ७८ | षदंक का चौढ़ालियो                 |           | जयराम   |         | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)           | नागरी |
| 95<br>97 | ८६०६/४१६४                   | सतरभेद पूजा विधि                  |           | थान सिह | १८४६ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| इंव्∘    | द्ध <b>्द</b> ्ध            | सप्रदेशी अप्रदेशी<br>रो थोवड़ो    | _         |         | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |

|                   |                      |            |                   |                  | जैन         | धर्म  |                                           | ঀঀড়                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार              | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सॅ०     | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पृ० |             | दशा   | प्राप्तिस्थान                             | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                 | 90                   | 99         | 97                | 93               | 98          | १५    | 9 €                                       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत्न         | 99°4×99              | n n        | 90                | 9६               | <b>१६५</b>  | पूर्ण | _                                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन गुरु ऋषभ-<br>देव के फूल चढ़ाने का व्याख्यान<br>है, जिसमें विविध फूलों एवं<br>फलों के साथ ओषधियों के<br>नाम भी ग्रन्थ में उल्लिखित हैं।                                                                                                                   |
| माण्डपत           | 99**×99              | २          | Ę                 | १६               | Q.          | पूर्ण | _                                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन गुरु श्री जिन<br>का स्तवन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत           | ₹७ × १२ <b>*</b> ७   | 93         | 99                | ₹ 0              | १३४         | पूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर      | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्मा-<br>वलिम्बयों के व्यावहारिक<br>आचारों का प्रतिपादन किया<br>गया है। ग्रन्थ में जैन गुरुओं<br>की स्तुति भी की गयी है।<br>इसके साथ-ही-साथ जीव, कर्म,<br>मार्ग इत्यादि का विस्तृत विवे-<br>चन अपभ्रंश के ८६ गाथा<br>छन्दों में है। ग्रन्थ पत्नाकार है। |
| माण्डप <b>त्न</b> | २५×११                | UV         | 98                | २८               | 900         | पूर्ण | 77                                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म का<br>वर्णन है। कृति में कुल मिलाकर<br>चार ढाले हैं। इन ढालों में<br>गुरुओं की महिमा उल्लिखित<br>है।                                                                                                                                                |
| माण्डपत्न         | 99.4×99              | <b>३</b> 9 | qo                | 9 %              | <b>ዓ</b> ሂሂ | पूर्ण | _                                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में पूजा-विधि एवं<br>उनके भेदों का विवरण दिया<br>गया है। ग्रन्थ विविध रागों में<br>लिखा गया है। ग्रन्थ की समाप्ति<br>पर अगले दो पृष्ठों पर क्रमशः<br>स्नान, विलेपन आदि का वर्णन<br>है।                                                                           |
| माण्डपत           | <sup>ः</sup> २४ × १२ | 9          | 90                | २७               | ኧዼ          | पूर्ण | श्री शिवदत्त<br>नागर, बूँदी<br>(राजस्थान) | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म सम्बन्धी<br>चर्चाएँ निहित है ।                                                                                                                                                                                                                      |

|                                         |                            |                   |           |               | 7                |                                  | -     |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------------|-------|
| क्रम सं०                                | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार       | लिपिकाल          | भाषा                             | लिपि  |
| 9                                       | 7                          | m,                | 8         | Ä             | ६                | 9                                | 5     |
| <b>₹</b> 99                             | द्रष्ड्रंश्च               | सम्बोध सत्तरि     | _         | _             |                  | हिन्दी<br>(राजस्थानी<br>अपभ्रंश) | नागरी |
| ३१२                                     | ८०८८/४५६१                  | सम्बोध सत्तरि     | -         | _             | _                | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | नागरी |
| # <b>?</b>                              | ८०८७/४४६०                  | सम्बोध सत्तरी     | -         | समय<br>सुन्दर | <b>९</b> ६७ ६ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी<br>अपभ्रंश) | नागरी |
| ३१४                                     | <b>= १</b> ७०/४६२ <u>६</u> | सम्यक् सत्तरी     |           | - (           |                  | हिन्दी<br>(राजस्थानी)            | -     |
| ३१४                                     | <b>≂१</b> ६७/४६२७          | परीक्षा की वचनिका | -         |               | -                | हिन्दी                           | नागरी |
| *************************************** |                            |                   |           |               |                  |                                  |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | . 0                  | 99             | 92                 | 93               | 98               | 94     | 95                                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत   | २५.५ × १२            | १८             | 90                 | २७               | १५२              | पूर्ण  |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की अध्यात्म विषयक बातों की चर्चा है। ग्रन्थ में शिक्षाप्रव बातों यथा—माया, मोह, काम क्रोध आदि शारीरिक, मानसिक दोषों का निरूपण किया गय है। साथ-ही-साथ ज्ञान आदि अन्य बातों को भी प्रश्रय दियाया है। ग्रन्थ पत्नाकार एव यत्न-तत्न कीट-दंशित भी है। ग्रन्थ राजस्थानी अपभ्रंश के गाथाओं में लिखा गया है। |
| माण्डपत्न | ₹७ × १२.४            | 93             | 99                 | ३२               | १३२              | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की<br>आध्यात्मिक बातों का निरूपण<br>किया गया है। ग्रन्थ में मद्य<br>मांस, हिंसा आदि का बल<br>देकर निषेध किया गया है।<br>साथ-ही-साथ और भी उपदेश<br>कृति में निहित हैं। ग्रन्थ<br>पत्नाकार है।                                                                                                         |
| माण्डपत्न | २७ <b>.</b> ४ × १३.४ | ₹9             | Jh                 | २४               | १४१ े            | पूर्ण  | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की<br>अध्यात्म सम्बन्धी बातों का<br>विवरण है। साथ-ही-साथ जैन<br>गुरुओं के क्रियाकलापों का<br>वर्णन हुआ है। ग्रन्थ में राज-<br>स्थानी अपभ्रंश की १०४<br>गाथाएँ हैं। ग्रन्थ पत्नाकार है।                                                                                                               |
| _         | २६ × ११              | 9              | 99                 | ४६               | <b>የ</b> ሂ       | अपूर्ण | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की<br>कुछ शिक्षाएँ निहित हैं। ग्रन्थ<br>पत्नाकार है एवं मात्न एक पृष्ठ<br>के कुछ अंश ही प्राप्त हैं।                                                                                                                                                                                                 |
| ाण्डपत्न  | २४ <b>.</b> ५ × १२.५ | २०             | १५                 | ४८               | ४५०              | पूर्ग  | 17                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>आदि गुरु महाप्रभु जिनदेव की<br>चर्चा है।                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              | : 12                                  |                                      |   | लिपिका र        | चितिकाल      | भाषा                                                                                                           | लिपि           |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| क्रम स०      | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                 | ग्रन्थ का नाम                        |   | :               |              |                                                                                                                |                |
| 9            | २                                     | 3                                    | 8 | <u> </u>        | ६            | <u> </u>                                                                                                       | <u>د</u>       |
| ३१६          | द <b>१४</b> ६/४६२३                    | सरस्वती पूजा                         |   |                 |              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                                                                                          | नागरी          |
| ३१७          | = <b>६००/५</b> १६५                    | साघू गूंण विमाई                      | _ |                 | -            | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                                                                                          | नागरी          |
| ३१८          | <b>≂२</b> ६३/ <b>४</b> ६ <b>≂</b> ३   | सिद्धपूजा                            | _ | भगुवादास        | १=७१ ई.      | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                  | नागरी          |
| ₹ 9 €        | द <b>१३६</b> /४६ <b>१०</b>            | सिद्ध पंचाशिका<br>वालाबोध            |   | निहाल<br>सुन्दर | <b>१८५</b> ० | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                                                                                          | नागरी          |
| ₹ <b>२</b> ० | <b>८९६६/४६३८</b><br><b>८९७३</b> /४६३० | सीतलनाथ जी स्तवन<br>सीषमाण स्वाध्याय | _ | _               | -            | हिन्दी<br>(राजस्थानी)<br>हिन्दी<br>(राजस्थानी)                                                                 | नागरी<br>नागरी |
| :            |                                       |                                      |   |                 |              | ET TITLET MET FREIT AUT FREIT FR |                |

| *, 07 *4/*********************************** | and and a superior of the superior and a superior |        | 1                 |                   |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                                         | आकार<br>(सेमी०)                                   | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र० पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25                                           | 90                                                | 99     | १२                | 93                | 98               | १४     | १६                                   | 9 ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत                                      | 9७.५× 9६.५                                        | ¥      | 92                | 95                | ३२               | पूर्ण  | मुजक्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में सरस्वती जी<br>की पूजा-विधि एवं उनके स्तोन्न<br>दिये गये हैं। ग्रन्थ की लिपि<br>अत्याधुनिक है।                                                                                                                                                                                                                                       |
| माण्डपत                                      | 99.4×99                                           | २      | १५                | १६                | ኅሂ               | पूर्ण  | <u> </u>                             | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन गुरुओं की<br>स्तुतियाँ एवं साधुओं के गुणों<br>का व्याख्यान है।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न                                    | 9७×99.५                                           | 90     | 92                | 93                | 85               | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जिनदेव का<br>जैन सिद्ध सम्प्रदाय के प्रतिष्ठा-<br>पक के रूप में वर्णन हुआ है।<br>इसमें जिनों के मन्दिरों की<br>संख्या के साथ-ही-साथ परम,<br>सहज आदि भावों का विवेचन<br>किया गया है।                                                                                                                                                 |
| <b>माण्डप</b> त्न                            | २४. <i>≒</i> × ११.५                               | 8.0    | 97                | 88                |                  | अपूर्ण | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म से सम्बन्धित अध्यात्म तत्त्व विष-यक वार्ते निहित हैं। कृति में विविध द्वारों का वर्णन हुआ है। यथा-कालद्वार, गतिद्वार, वेदद्वार, तीर्थद्वार, अन्तर-द्वार, ज्ञानद्वार इत्यादि। ये द्वार सूतों में बद्ध किये हुए हैं। वाद में उनके अर्थ अपभ्रंश में लिखे गये हैं। ग्रन्थ पत्नाकार है। आरम्भ का एक पृष्ठ कृति में अप्राप्य है। |
| माण्डपत्न                                    | 97×99                                             | ¥      | 515               | 90                | 98               | अपूर्ण | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>श्री शीतलदास जी का वर्णन<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत                                      | १४.४ × ११.४                                       | W      | cl2               | २२                | 98               | पूर्ण  | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म की<br>शिक्षाएँ निहित हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              |                                                   |        |                   |                   |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| कम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                                 | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                        | लिपि  |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------------------------|-------|
| ٩      | 2                     | ₹                                             | 8         | <u> </u> | Ę       | <u> </u>                    | 5     |
| ३२२    | द३२२/४७ <b>१</b> ७    | (स्तवन)                                       |           |          | _       | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)         | नागरी |
| ३२३    | =१५३/४६२१             | स्तवन                                         |           | _        | -       | हिन्दी                      | नागरी |
| ३२४    | =०१४/४५१५             | स्तवन                                         | _         | -        | _       | हिन्दी (ब्रज)               | नागरी |
| ३२४    | <b>५२०३</b> /४६३८     | स्तवनसंग्रह                                   | १=१६ ई.   | · -      | -       | हिन्दी<br><b>(</b> अपभ्रंश) | नागरी |
| ३२६    | =३२१/४७१७             | (स्तवन) श्री समकित<br>सम सद्धिवोल<br>स्वाध्या |           |          |         | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)         | नागरी |

|                     |                   |        |                   |                  | -               |                                       |                                      | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(सेमी०)   | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र•पं• | परिमाप<br>(अनु० | ग<br>) <sup>दशा</sup>                 | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                   | 90                | 99     | 92                | 9 3              | 98              | -   -   -   -   -   -   -   -   -   - | 9 ६                                  | 90                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्र           | ₹8. <b>५</b> × 9₹ | . 8    | १४                | 80               | 55              |                                       | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तत ग्रन्थ में जैन धर्म                                                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्र           | 98.6×40           | ४      | 90                | 98               | 96              | पूर्ण                                 | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में धर्म-गुरुओं के<br>स्तवन लिखे हुए हैं। ग्रन्थ की<br>लिपि सुस्पष्ट है।                                                                                                                                                                                        |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २१ × १६           | २३     | २४                | २०               | ४४              | पूर्ण                                 | 27                                   | इस ग्रन्थ में जिनदेव का<br>स्तवन है।                                                                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपत             | 9२×99             | ४६     | cft               | 90               | १२६             | पूर्ण                                 |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के तीर्थे द्धारों यथा—पार्श्वनाथ आदि का स्तवन किया गया है। इसके साथ-ही-साथ ग्रन्थ में जैन धर्म के २४ तीर्थे द्धारों का नाम सहित उल्लेख किया गया है। इन तीर्थे द्धारों के अतिरिक्त जैन धर्म में १६ स्मृतियों की चर्चा भी है यथा—ब्रह्मा जी इत्यादि। |
| माण्डपत्न           | २४. <b>५</b> × १२ | 8      | 9 %               | 88               | 55              | अपूर्ण                                |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म<br>सम्बन्धी स्तवन लिखे गये हैं।<br>इस पत्नाकार ग्रन्थ के नाम का<br>पता नहीं चलता। ग्रन्थ की<br>लिपि प्राचीन है, जो मोटे<br>और लघु अक्षरों में है। ग्रन्थ<br>ढालों में रचित है।                                                                     |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम           | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि  |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 9        | 2                     | ą                       | 8         | ¥       | Ę       | G !                           | 5     |
| ३२७      | द्र <b>२४०/४६७०</b>   | स्फुट पद                | _         | -       |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
|          |                       |                         |           |         |         |                               |       |
| ३२८      | =१७४/४६३०             | स्फुट पद                | _         | -       | _       | हिन्दी<br><b>(</b> राजस्थानी) | नागरी |
| ३२६      | =08€\8 <b>X</b> €€    | स्याद्वाद मत            |           |         | -       | हिन्दी (प्राकृत)              | नागरी |
| ३३०      | =q=२/४६३०             | स्याद्वाद सूचक<br>स्तवन |           | _       |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |

| आधार              | आकार<br>(सेमी०)            | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>अनु०) | दगा        | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                 | 90                         | 99     | 92                | 1 93             | 98              | <b>9</b> ५ | 9 %                                  | ঀৢড়                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपद्ध         | <b>१६.५</b> × <b>१</b> २.५ | R      | qq                | 95               | २२३             | अपूर्ण     | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में संसार को<br>मिथ्याभ्रमजाल बताया गया<br>है। यहाँ न तो माता, न पिता,<br>न भाई और स्त्री-पुतादि, कोई<br>भी नहीं है। एकमात्र प्रभु ही<br>सर्वस्व है; वह भी जिनदेव है।<br>ग्रन्थ की लिपि आधुनिक-सी<br>लगती है। ग्रन्थ लोक-साहित्य<br>में लिखित है, जिसमें विविध<br>छन्द या पद हैं। |
| माण्डपत           | 94.4×99.4                  | ४      | 515               | २२               | २४              | पूर्ण      | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के गुरु-<br>स्तवन विषयक स्फुट पदों का<br>संकलन हुआ है।                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डप <b>त्र</b> | २६ × <b>१</b> २            | 8      | qq                | 38               | <i>ئ</i><br>ئ   | अपूर्ण     | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>स्याद्वाद मत का निरूपण<br>किया गया है। ग्रन्थ का अधि-<br>कांश गाथा छन्दों में रचित है,<br>जो अपभ्रंश में है।                                                                                                                                                   |
| नाण्डपत्न         | '9ሂ-ሂ × 99 ሂ               | 92     | 90                | २३               | 57,             | पूर्ण      | . 11                                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के स्याद्वाद दर्शन का प्रतिपादन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                         |

ज्योतिष

| क्रम सं०                              | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                          | ग्रन्थकाल                              | लिपिकार  | लि पिकाल | भाषा                  | लिगि  |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| 9                                     |                             | rs.                                    | 8                                      | <u> </u> | Ę        | હ                     | 5     |
| ३३१                                   | द२५०/४६७ <b>६</b>           | गतिग्रहंकरण विधि                       | _                                      | -        | _        | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| इसर                                   | ≂१२ <b>४/४</b> ४ <i>६</i> ७ | ग्रहफल एवं लग्न<br>विचार               | _                                      | _        | _        | हिन्दी                | नागरी |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | <b>=११</b> ६/४ <b>५</b> ६२  | ग्रहलाघवसारिणी<br><b>(</b> ग्रहस्पष्ट) | _                                      | _        | -        | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ३३४                                   | द्धर् <i>४</i> /४६६६        | चिन्तामणिप्रश्न                        | _                                      | _        | -        | हिन्दी                | नागरो |
| ३३५                                   | ७६=२/४३०४                   | चौपहरा                                 | १८५३ ई.                                | _        | _        | हिन्दी                | नागरी |
| ३३६                                   | द <b>१९७/४</b> ४६०          | चौबीसदण्डक विचार                       | _                                      |          | _        | हिन्दी                | नागरी |
| <b>३३७</b>                            | ७६३८/४३६०                   | जयसिंह प्रकाश                          | १८०४ ई.                                | _        | _        | हिन्दी (ब्रज <b>)</b> | नागरी |
|                                       |                             |                                        | ************************************** |          |          |                       |       |

| आधार       | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं० |      | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | <br>प्राप्तिस्थान                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                |
|------------|----------------------|--------|------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 65       | 90                   | 99     | 92   | 93               | 4.8              | १५     | ૧૬                                                      | 99                                                                                                                                                            |
| माण्डपत    | 9 <i>६</i> .२×१२     | २१     | ૧૬   | २८               | २६४              | अपूर्ण | . <u> </u>                                              | प्रस्तुत ग्रन्थ में चन्द्रग्रहण विधि,<br>ग्रहस्पष्ट,योगिनीदशा, विकोणस्थ<br>ग्रह, अयनांश, वर्षफल इत्यादि<br>बनाने की विधि दी गयी है।                           |
| माण्डपत    | २३.२ × १०            | 7      | २२   | 义。               | <b>८</b> ०       | अपूर्ण | _                                                       | प्रस्तुत ग्रन्थ में राशिगत ग्रहादि-<br>विचार किया गया है। तत्प-<br>श्चात् द्वादश लग्नों पर विचार<br>किया गया है। ग्रन्थ नष्टप्राय है।                         |
| माण्डपत्र  | २४ × ११.५            | 28     | 93   | ४०               | ३६०              | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध ग्रहों का<br>फलादेश, उच्च, नीच, मन्द का<br>विवेचन चक्र-निर्माण-क्रम में<br>किया गया है। कृति पूर्णरूपेण<br>चक्रों में निर्मित है।   |
| माण्डपत्न  | 97.4 × 90.4          | 30     | 90   | ঀৼ               | १३१              |        | मुजफ्फरनगर                                              | प्रस्तुत ग्रन्थ में अंगिरादि<br>ऋषियों के नाम से चक्र बने हैं।<br>उन चक्रों के अनुसार उत्तरार्द्ध<br>भाग में फलनिरूपण निबद्ध है।                              |
| माण्डपत्न  | ् <b>२३.५</b> × १६.५ | ७      | १२   | 95               |                  | पूर्ण  | श्री हरदयाल<br>सक्सेना,<br>बरहा                         | इस प्रन्थ में शिव-पार्वती संवाद<br>के माध्यम से मंगलदायक एवं<br>शुभ घड़ियों का विवेचन किया<br>गया है। ग्रन्थान्त में चित्रबंध-<br>शैली में जन्माङ्ग योजना है। |
| माण्डपत    | २ <b>५.</b> ४ × ११.= | 93     | ঀৢড় | <b>३</b> २       | <b>२</b> २१      | पूर्ण  | -                                                       | प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न सार-<br>णियों में २४ दण्डक विचार किया<br>गया है । ग्रन्थ पत्नाकार है ।                                                            |
| माण्डप्त्र | ₹₹.¥ × 99            | 9190   | 15   | ₹ <b>¥</b>       | १४६४             | अपूर्ण | श्री कन्हैया-<br>लाल<br>सिरोहिया,<br>चरखारी,<br>हमीरपुर | प्रस्तुत ग्रन्थ में राशि एवं ग्रहों<br>का ज्योतिषीय उल्लेख विभिन्न<br>छन्दों में किया गया है।                                                                 |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम         | ग्रन्थकाल | लिपिकार         | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------------|-------|
| <u> </u> | <del></del>                 | 34                    | 8         | <u> </u>        | Ę       | G                     | 5     |
| ३३८      | द9 <b>१६/४</b> ५८ <b>६</b>  | ताजिक नीलकंठी<br>भाषा |           | _               | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ३३६      | ≂२१३/४६४७                   | ताजिकसार              | -         | _               | _       | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)   | नागरी |
| ३४०      | द <b>३</b> ९७/४७ <b>९</b> ३ | द्वादशभावविचार        |           | _               | _       | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)   | नागरी |
| ३४१      | ≂ <b>१</b> ६१/४६३४          | पारसीगुरां            | _         | लाला<br>बखतर्सि | १८३२ ई  | . हिन्दी (ब्रज)       | नागरी |
| ३४२      | P008/\$052                  | प्रश्नोत्तर           | _         | _               | _       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ३४३      | द२३७/४६ <i>६७</i>           | मगजई रमल              |           |                 |         | हिन्दी (गद्य)         | नागरी |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)            | पृ०सं०     | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33        | 90                         | 99         | 142               | 93               | 98               | 94     | 4६                                   | 99                                                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपत   | २६.५ × ११                  | २८         | વૃ દ્             | ४०               | ४६०              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इस ग्रन्थ में ताजिक नीलकंठी<br>की भाषाटीका की गयी है,<br>जिसमें वर्षफल निर्माण-विधि,<br>हद्दा, मुन्याफल, तैर ाशिक चक्र<br>एवं विविध ज्योतिषीय तत्त्वों का<br>विवेचन है।                                                       |
| माण्डपत   | ₹₹. <b>द</b> × ११.5        | es<br>m    | <b>9</b> २        | ३२               | ४६८              | अपूर्ण | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में वर्षफल, वर्ष-<br>गण, प्रवेश, अहर्गण, तिथि,<br>गतेष्टकरण, अयनांश साधन,<br>लग्नसाधन, लंकोदय, प्रमाण,<br>वैराशिकचक्र, सर्षक्षं घटी,<br>मुन्थादिदशा का विवेचन अप-<br>भ्रंश मिश्रित हिन्दी में किया<br>गया है। |
| माण्डपत्न | 95.4×90.4                  | २२         | 99                | २४               | १६२              | अपूर्ण | 33                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में तन्वादि द्वादश-<br>भाव विचार, ग्रहदशाफल,<br>दिनरावि मान आदि का<br>विचार विणित है। लिपि से<br>कृति प्राचीन प्रतीत होती है।                                                                                 |
| माण्डपत   | 9७×9२                      | 99         | ঀৼ                | 99               | ५७               | पूर्ण  | दतिया                                | प्रस्तुत ग्रन्थ में ज्योतिष विष<br>यक ग्रह आदि का वर्णन है।                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत्न | ' <b>१७.५</b> × <b>१</b> ४ | ६८         | 99                | 99               | ३२६              | अपूर्ण | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध ऋषि,<br>देवों के नाम से प्रश्न पूछने<br>तदनुसार शुभाशुभ फलादेश<br>का निर्देश है।                                                                                                                    |
| माण्डपत   | २ <b>४.</b> ४ × <b>१</b> ६ | <b>७</b> 9 | २०                | 93               | <b>પ્ર</b> ७७    | अपूर्ण |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में मनुष्यों के लक्षण विणित हैं। ग्रन्थ में शाहंशाह अकबर का नामोल्लेख हैं। मुर्गी, बकरी, बजार, लड़ाई आदि उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है। चक्र निर्माण द्वारा युद्ध, व्यापार आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है।    |

|                                                    |                       |                 |           |         | 1       |               | water    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------------|----------|
| क्रम सं०                                           | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा          | लिपि     |
| 9                                                  | ₹                     | 3               | 8         | ¥       | ę       | و             | <u> </u> |
| ₹88<br>                                            | ७६१६/४३०२             | रतनसागर         | १६६८ ई.   | . –     | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ३४५                                                | = १=२/४५६५            | रमल             | _         | _       |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ३४६                                                | = १२१/४४६४            | रमल             | _         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ३४७                                                | द <b>११द/४</b> ५६१    | रमल शास्त       | _         | _       | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ३४८                                                | ७८६८/४४०६             | रमलसार          | _         | _       | १८७७ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ३४६                                                | <i>७६७६</i> /४३०३     | राजयोग          | _         | _       |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| źĸo                                                | ७८२३/४३७६             | रामाज्ञा प्रश्न | -         | _       | _       | हिन्दी (अवधी  | ) नागरी  |
| Nazanania (na sakaka saka saka saka saka saka saka |                       |                 |           |         | :       |               |          |

|           |                                | 1      | 1                 | 1                 | 1           | ,      |                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)                | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र० पृ० |             | दशा    | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                    |
| - 5       | 90                             | 99     | 92                | 93                | 98          | १५     | 9६                                      | 90                                                                                                                                                                                                                |
| म्।ण्डप झ | २४. <b>५</b> × १६              | ३८     | १४                | ३२                | ४३२         | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध रत्नों<br>के शुभाशुभ स्वरूप, धारण-<br>काल, विधि, उपयोगिता आदि<br>पर प्रकाश डाला गया है।                                                                                                 |
| माण्डपत्र | <b>१</b> ४.७ × <b>१</b> १      | 88     | Ŋ                 | O"                | <b>१</b> ७६ | अपूर्ण |                                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में रमल ज्योतिष<br>के अनुसार शकुनविचार विणत<br>है। प्रश्नकर्ता पक्षी से शकुन<br>विषयक प्रश्न करता है। कृति<br>४४२ दोहों में थी, जिसमें<br>आरम्भ के ११२ दोहे नहीं हैं।<br>अन्तिम अंश भी खण्डित है। |
| माण्डपत   | १६ × १२                        | २ १    | १८                | q <sub>e</sub> ,  | ३७इ         | अपूर्ण | _                                       | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध शुभा-<br>शुभ प्रश्नों का विचार ग्रह,<br>नक्षत्र एवं वारादि के माध्यम<br>से किया गया है। ग्रन्थ में<br>स्वरों एवं नाड़ियों का भी<br>विश्लेषण है।                                         |
| माण्डपत   | ं२६.५ × ११                     | 5      | १५                | ४६                | १६२         | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर    | प्रस्तुत ग्रन्थ में रमल ज्योतिष<br>ग्रह, नक्षत्न एवं प्रश्नपद्धति में<br>निरूपित है। ग्रन्थ २० सिकलों<br>(श्रृंखलाओं) में वर्णित है।                                                                              |
| माण्डपत   | २ <b>५</b> × १४                | ४८     | 98                | ₹६                | ७५६         | पूर्ण  | ंडा० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर   | प्रस्तुत ग्रन्थ में रमलसार का<br>अनुवाद ब्रजभाषा गद्य में किया<br>गया है।                                                                                                                                         |
| माण्डपत्न | <sup>्</sup> २४ <b>.५ ४</b> १६ | 98     | 99                | ३३                | १४२         | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | प्रस्तुत ग्रन्थ में राजयोग के<br>विभिन्न उपादानों का तथ्यात्मक<br>विश्लेषण रीतिकालोन शैली<br>में किया गया है।                                                                                                     |
| माण्डपत्न | २२ × ११ ५                      | ሂባ     | २२                | १६                | ५६१         | पूर्ण  | <b>37</b>                               | दोहा, चौपाई छन्दों में रचित<br>इस ग्रन्थ में सप्ताह के दिनों के<br>अनुसार किस-किस दिन कौन-<br>कौन से कर्मों के फलों का<br>विचार करना चाहिए, विवे-<br>चित है।                                                      |

| क्रम संव    | े<br>ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का माम                    | ग्रन्थकाल | ।<br>लिपिकार | लिपिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भाषा                          | लिपि  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 9           | · ₹                        | 3                                | 8         | <u>¥</u>     | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                             |       |
| ३५१         | ज३५ <b>१</b> /४७३६         | राशि विचार एवं<br>फलादेश         | _         | टीकाराम      | <b>१५०</b> ८ ई.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ३५२         | द्द१९४४द७                  | विवाह पटलराआव<br>दूषण (भाषासहित) | -         | _            | - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हिन्दी (संस्कृत)              | नागरी |
| ३५३         | द३०४/४७० <b>२</b>          | विवाह सहारी विधि                 | _         | _            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी<br>(राजस्थानी<br>गद्य) | नागरी |
| ३५४         | ७६६३/४३१०                  | शकुनविचार                        | _         | _            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी |
| ३५५         | =९२०/४४९३                  | श्रावकाचार<br>(भाषाटीका)         | _         | _            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |
| <b>३५</b> ६ | =१२७/४५६=                  | श्रो सिरो दे<br>(स्वरोदय)        |           | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी |
|             |                            |                                  | 1         |              | o acidem a communicación de la companya de la compa |                               |       |

| -         |                    |                |    |                  |                  |              |                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------|----------------|----|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)    | पृ०सं <u>०</u> |    | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा          | प्राप्तिस्थान                                                 | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                              |
| , L       | 90                 | 99             | 97 | 93               | 98               | 94           | १६                                                            | ঀৢভ                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपत्न | २० × १७.५          | # ¥            | 20 | २४               | ४२४              | अपूर्ण       |                                                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में राशिफल चरण<br>के माध्यम से, तत्पश्चात् रमण<br>के कुछ प्रश्नों का शुभाशुभ<br>विचार दिया गया है। एक<br>पृष्ठ में कुछ ओषिधयों का<br>विवरण है।                              |
| माण्डपत्र | २ <b>५.५</b> ×११.२ | 20             | 9= | ४इ               | ५७१              | अपूर्ण       | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में विवाह के शुभा-<br>शुभ मुहूर्त्त, दोष, नक्षत्रादि के<br>साय-साथ ग्रहों के उदयास्त,<br>गृहप्रवेशादि का भी वर्णन है।                                                       |
| माण्डपत   | २३.५ ४ १६          | 5              | 95 | ३२               | १४४              | अपूर्ण       | 77                                                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में विवाह सम्बन्धी<br>ग्रुभाग्रुभ माह, दिन, नक्षत्न, ग्रह<br>आदि का विचार किया गया<br>है।                                                                                   |
| माण्डपत्न | २४.५ × १७.५        | ४३             | १२ | २०               | ३२३              | अपूर्ण       | श्री बाबूलाल<br>गोस्वामी,<br>बिहारी जी<br>का मन्दिर,<br>दितया | इस ग्रन्थ में राशियों, ग्रहों तथा<br>दिनों को आधार मानकर शकुन<br>विचार किया गया है। इसमें<br>यात्रा, धन, शरीरादि पर<br>प्रभाव सम्बन्धी विवरण दिना-<br>नुसार वर्णित है।                      |
| नाण्डपत   | २६ × ११. ५         | ሂ              | 9= | ५२               | _                | पूर्ण        | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में शुभाशुभ की<br>जानकारी हेतु ज्योतिष विषयक<br>बाते हैं। ग्रन्थ में बहुत से<br>चक्र भी हैं। जिनदेव की स्तुति<br>होने के कारण ग्रन्थ जैन धर्म<br>से सम्बद्ध प्रतीत होता है। |
| ाण्डपत    | 94.4×94            | 9=             | १४ | १६               | १२६              | अपूर्ण       | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में याता, ग्रह,<br>नक्षत, राशि आदि से सम्बन्धित<br>विवरण है। ग्रन्थान्त में<br>श्री सिरो दे सम्पूर्ण के आधार<br>पर ग्रन्थ शीर्षंक स्वरोदय मान्य<br>होता है।                 |
| PARAMETER |                    |                |    |                  |                  | and interest |                                                               |                                                                                                                                                                                             |

| क्रम संव | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकार | लिपिकार    | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि  |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|------------|---------|-------------------------------|-------|
| 9        | २                     | ž             | 8         | ¥          | : فر    | 9                             | 5     |
| ३४७      | ७७४४/४३४०             | सगुनवर्णन     |           | . <u>-</u> | _       | हिन्दी (व्रज-<br>मिश्रत अवधी) | नागरी |
|          |                       |               |           |            |         |                               |       |
| ३४८      | ७५५०/४३६२             | सगुनविचार     | -         | -          | -       | हिन्दी                        | नागरी |
| ३४६      | ७८६१/४३६६             | सगुनविचार     | -         | -          | _       | हिन्दी                        | नागरी |
| ३६०      | ७७५७/४३६६             | सगुनविचार     | _         | -          |         | हिन्दी (व्रज)                 | नागरी |
| ३६१      | द२३०/ <b>४</b> ६६१    | सगुनावली      | _         | -          | _       | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ३६२      | ७७४६/४३४६             | सम्वत्सरी     | _         |            | _       | हिन्दी                        | नागरी |
| ३६३      | ≂२१२/४६४६             | सामुद्रिक     | _         |            | -       | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी |
| ३६४      | ≂११४/४४८८             | सूर्यग्रहण    | -         | -          | -       | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)           | नागरी |

|                 | _                  | ,      |            |                  |                  | ,      |                                                        |                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------|--------|------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार            | आकार<br>(सेमी०)    | पृ०सं० |            | अक्षर<br>प्र•पं• | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                      |
| 22              | 90                 | 99     | 92         | 93               | 98               | १५     | 9 €                                                    | 9७                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न       | ₹ <b>४.</b> ५ × ९७ | 8      | २२         | २४               | , YU             | अपूर्ण | श्री कन्हैया-<br>लाल<br>सिरोहिया<br>चरखारी,<br>हमीदपुर | प्रस्तुत ग्रन्थ में तुलसीदास ने<br>अपने आराध्यदेव भगवान्<br>श्री राम को सगुण की कसौटी<br>पर विवेचित किया है।                                                        |
| माण्डप <b>त</b> | २१ × १३.४          | २०     | <b>१</b> ६ | d <del>?</del>   | ३८               | अपूर्ण | हमापुर<br>डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर         | इस ग्रन्थ में शरीर के विभिन्न<br>अंगों पर स्थित चिह्नों के अनु-<br>सारसगुन विचार किया गया है।                                                                       |
| माण्डपत्र       | 95 × 99.4          | 8      | R          | १६               | १६               | अपूर्ण | श्री श्यामा-<br>चरण, दतिया<br>म०प्र०                   | इस ग्रन्थ में याता तथा<br>शरीरादि सम्बन्धी सगुनों पर<br>विचार किया गया है। ग्रन्थान्त<br>में कुछ लोगों के जन्माङ्गों का<br>वर्णन है।                                |
| माण्डपत्न       | १७ × ११.५          | ૪      | १५         | 97               | २३               | अपूर्ण | श्री मुन्नालाल<br>परसिया,<br>दतिया                     | इस ग्रन्थ में चित्रवन्ध द्वारा<br>सगुन विचार कियागया है।                                                                                                            |
| माण्डपत्न       | 9७ 🗙 9२            | २४     | 90         | २३               | १७३              | अपूर्ण | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दतिया                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में सकुनवर्णन<br>दिन एवं ग्रहों के माध्यम से<br>किया गया है।                                                                                        |
| माण्डपत्न       | <b>११.२ ≍</b> .५   | १६०    | 5          | 90               | ४००              | अपूर्ण | श्री हरदयाल<br>सक्सेना<br>लहार,<br>भिण्ड               | प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रहों एवं राशियों<br>के मासानुसार विचार कर,<br>भविष्य के विषय में आख्या<br>की सूचनिका दी गयी है।                                               |
| माण्डपत         | १६.५ × १२          | ४४     | 7          | २५               | २५१              | अपूर्ण | _                                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में सामुद्रिक ज्यो-<br>तिष के अनुसार पुरुष एवं<br>स्त्रियों के अंगलक्षण एवं<br>तदनुसार फलाफल का वर्णन<br>है। लिपि से कृति प्राचीन ज्ञात<br>होती है। |
| माण्डपत         | २६.५ ⋉ १२.५        | २०     | <b>੧</b> ሂ | IS<br>NY         | ३४१              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में सूर्य ग्रहण<br>सम्बन्धी विवरण गद्यबद्ध है।<br>गणितीय विधि से अन्य ग्रहों का<br>भी फलाफल वर्णित है। लिपि से<br>कृति प्राचीन प्रतीत होती है।      |

तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र

| क्रम सं०      | ग्रन्थ सं० <i> </i> वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार | <br> लिपिकाल<br> | भाषा                  | लिपि  |
|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------------|-------|
| 9             | ২                              | ź             | 8         | ¥       | ===              | y                     | 5     |
| ३६४           | =२७ <b>१/४</b> ६=७             | अज्ञात        | -         | _       |                  | हिन्दी गद्य           | नागरी |
| क् <b>र</b> ६ | द्धर/४६७ <u>८</u>              | गणपति आराधना  | _         | _       |                  | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)   | नागरी |
| इ६७           | ७:७ <b>७</b> ७\४ <i>३६३</i>    | डाकिनी के जंव | १८८५ ई.   | _       |                  | हिन्दी                | नागरी |
| ३६द           | ≂= <b>£</b> =/४१६४             | विषहरणमंत्र   |           | _       | _                | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| 7. CE         | ७=७५/४४१२                      | साबरतंत्र     | _         |         |                  | हिन्दी (व्रज<br>गद्य) | नागरी |
|               |                                |               |           |         | ,                |                       |       |

## तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)              | पृ०सॅ० | पंक्ति<br>प्र०पृ <b>०</b> | अक्षर<br>प्र०पृ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------|--------|---------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 90                           | 99     | 92                        | 93               | 98               | 94     | १६                                  | 90                                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत   | ्२३ <b>.५</b> × <b>१२.</b> ५ | 9 2    | 99                        | २४               | ૬૪૪              | अपूर्ण | _                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में रोग, व्याधि,<br>शतुनाश, यातागमन, वशीकरण<br>आदि से सम्बद्ध मन्त्र - यन्त्र<br>निरूपित हैं।                                                                                           |
| माण्डपत्न | 9 <b>६</b> × 99.೩            | 8      | 99                        | २२               | а́o              | पूर्ण  | श्री सूजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर |                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपत्न | १ <b>५ × १</b> ४             | 7      | 90                        | २६               | १६               | अपूर्ण | विहारी मिश्र,                       | इस ग्रन्थ में जादू-टोना छुड़ाने<br>की विधि बातायी गयी है।                                                                                                                                               |
| माण्डपत्न | 99.4×99                      | २      | 90                        | વ ૬              | 90               | अपूर्ण | सीतापुर<br>  –                      | इस ग्रन्थ में जैन धर्म (तन्त्र) के<br>कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं। ग्रन्थ<br>में विषहरणमंत्र भी दिये<br>गये हैं।                                                                                            |
| माण्डपत   | ₹ <b>१ × १२.</b> ५           | 2,4    | 92                        | n,               | <i>३२६</i>       | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में कुछ मंत्रों को<br>लिपिबद्ध किया गया है। वशी-<br>करण मन्त्र का भी विवेचन है।<br>तन्त्र मन्त्र ने हमारे लोकजीवन<br>को अत्यधिक प्रभावित किया<br>है। इस अर्थ में ग्रन्थ महत्त्व-<br>पूर्ण है। |

दर्शन (वेदान्त)

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं <b>०</b> | ग्रन्थ का नाम          | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा        | लिपि  |
|----------|-------------------------------|------------------------|-----------|----------|---------|-------------|-------|
| <u> </u> | <del></del>                   | Ę                      | 8         | <u> </u> | Ę       | 9           | 5     |
| ३७०      | ७७६६/४३४६                     | आनन्दानुभव             | _         | <u> </u> | _       | हिन्दी      | नागरी |
| ३७१      | <b>८२</b> ६३/४६ <b>६</b> ३    | उपनिषद्स्मृति टीका     | _         |          |         | हिन्दी गद्य | नागरी |
| ३७२      | ७७६४/४३४४                     | विचार षट्<br>बिशका बीस | १=४५ ई    | _        |         | प्राकृत     | नागरी |

| आधार            | आकार<br>(सेमी०) | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा      | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| લ્ડ             | 90              | 99             | 92                | 93               | 98               | १५       | १६                                   | <b>9</b> '9                                                                                                                                                           |
| गण्डपत्न        | २२ <b>X</b> १२  | Ę.             | usv               | २४               | ₹ o &            | अपूर्ण   | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | इस ग्रन्थ में दार्शनिक पीठिक<br>पर परमात्मिलन की स्थिति<br>में उत्पन्न आनन्द का उल्लेख<br>किया है।                                                                    |
| <b>सण्डपत्न</b> | २ <b>६</b> × १७ | ७२             | 99                | २४               | <b>X</b> & & .   | अपूर्ण : | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में उपनिषद् य<br>स्मृतियों के अध्यात्मतत्त्व<br>निरूपण, सृष्टि-नियम, गर्भा<br>धानादि संस्कारविधान का<br>उल्लेख हिन्दी खड़ीबोली गद्य<br>में वर्णित है। |
| गण्डपत्र        | २६ × १२.४       | ३६             | १६                | 80               | ७२०              | अपूर्ण   | ,,                                   | इस ग्रन्थ में दार्शनिक तत्त्व<br>एवं उनके अन्स्तिम्बन्धों क<br>विवेचन है।                                                                                             |

नीति एवं उपदेश

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०           | ग्रन्थ का नाम             | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल  | भाषा            | लिपि    |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|---------|
| 9           | 7                               | 3                         | 8         | - 'n     | Ę        | 9               | 5       |
| ३७३         | <b>८</b> २४ <b>४</b> /४६७३      | आर्याभारत                 | _         |          |          | हिन्दी (मराठी)  | नागरी   |
| ३७४         | दर्७६/४ <i>६</i> द <b>६</b>     | कवित्त                    |           | _        |          | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी   |
| ३७५         | दर <b>७४/४</b> ६८८              | कवित्त एवं कुण्डलिया      | _         |          | १७३७ ई.  | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी   |
| ३७६         | <i>७</i> =४०/४३ <u>६</u> १      | कवित्तसंग्रह              | _         |          | _        | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी   |
| ३७७         | द्धर <b>/</b> ४६७४              | कवित्तसंग्रह              | _         | _        | _        | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी   |
| ३७८         | दर्प्र४/ <b>१</b> /४६७ <u>६</u> | कुण्डलियाँ                | -         | हरप्रसाव | १ १८४५ ई | . हिन्दी (ब्रज) | नागरी   |
| ३७ <b>६</b> | ८००८/४४१३                       | गिरधरदास की<br>कुण्डलियाँ |           |          | _        | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी   |
| इंड०        | ७८४४/४३६१                       | गिरधर की कुण्डलिय         | या –      | -        | १८३७ ई   | . हिन्दो (अवधी  | ) नागरी |
|             |                                 |                           |           |          |          |                 |         |

| आधार              | आकार<br>(सेमी०)   | पृ०सं०   | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ક                 | ۰ ۲               | 99       | 92                 | 93               | 98               | 94     | १६                                     | ৭৩                                                                                                                                                                                                       |
| माण्डपत् <u>व</u> | २६ × <b>१</b> ३   | ५२       | १३                 | ₹ <b>२</b>       | ६७६              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर   | प्रस्तुत ग्रन्थ में महाभारत के<br>विराटपर्व में पाण्डवों द्वारा<br>अज्ञातवास, कीचकवध आदि<br>की कथा का वर्णन है।                                                                                          |
| माण्डपत           | 95.4×93           | <b>4</b> | d a                | १२               | २४               | अपूर्ण | मुजपफरनगर                              | प्रस्तुत ग्रन्य में नीति, उपदेश,<br>कृपणप्रकृति आदि का वर्णन<br>कवित्त-शैली में निबद्ध है।                                                                                                               |
| माण्डपत्न         | ४ <b>५ × १</b> ३  | ४        | ४०                 | १८               | લ                | पूर्ण  | _                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में अधिकांशतः<br>गिरधरकविराय की कुण्डलियां<br>संकलित हैं। यदा-कदा कुछ<br>कवित्त तुलसी के नाम से भी<br>मिलते हैं।                                                                         |
| माण्डपत्न         | 95 × 5.7          | ५२       | હ                  | २०               | २१२              | अपूर्ण | श्री वलवीर<br>सिंह, दतिया<br>(म० प्र०) | अध्यात्म एवं नीति विषयक<br>कवित्तों का यह संग्रह-ग्रन्थ है                                                                                                                                               |
| माण्डपत           | २६ × १२           | ૪        | ঀৼ                 | ४०               | ७४               | अपूर्ण |                                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में कृपणता, लक्ष्मी<br>की चंचलता एवं अकवर की<br>दानशीलता का वर्णन है।                                                                                                                    |
| माण्डपत           | 9७. <b>५</b> × 99 | 55       | SP                 | 90               | २४३              | पूर्ण  | श्री श्रीराम<br>वर्मा, दतिया           | प्रस्तुत ग्रन्थ में कविवर अग्रदास<br>ने नीति एवं उपदेश के माध्यम<br>से ईश्वरभिक्ति को प्रधान<br>मानकर विविध दृष्टान्तों से<br>प्रतिपादित किया है। छन्द<br>प्राय: छन्दशास्त्र की दृष्टि से<br>अगुद्ध हैं। |
| माण्डपत           | १६ × १०°५         | 29       | Ę                  | १६               | Ę                | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर   | इसमें गिरधरदास की १८ कुण्ड-<br>लियाँ हैं। अन्त में तुलसी का<br>एक दोहा भी है।                                                                                                                            |
| माण्डपत           | 95 × 5.7          | ६८       | ৬                  | २०               | २८८              | पूर्ण  |                                        | इसमें नीति एवं उपदेश पर ६४<br>छन्दों का संकलन है।                                                                                                                                                        |

|          |                            |                         | I         | acontorro- finance | I       | 1                |        |
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------|------------------|--------|
| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम           | ग्रन्थकाल | लिपिकार            | लिपिकाल | भाषा             | लिपि   |
| 9        | ₹                          | <del>R</del>            | 8         | ¥                  | Ę       | 9                | 5      |
| ३≂१      | ७७७३/४३६१                  | जमींदार चरित्न          |           | _                  | _       | हिन्दी (ब्रज)    | नागर्र |
| ३६२      | ७६६५/४३१२                  | ज्ञानमाला               | -         | _                  | १८५५ ई. | हिन्दी (ब्रज)    | नागर्र |
| ३८३      | =६०४/४१६४                  | नवरत्न के कवित्त        | _         | _                  | _       | हिन्दी (अपभ्रंश) | नागर्र |
| २८४      | द्दर <b>४</b> ६/४६७५       | व्रह्मोत्तर खण्ड        | _         | _                  | -       | हिन्दी (मराठी)   | नागर्र |
| इद्ध     | <i>⊏३५७</i> /४७३£          | भर्तृहरि शतक टीका       | _         | पं० हरि<br>देव     | १७५२ ई. | हिन्दी (व्रज)    | नागरं  |
| ३६६      | द३ <b>६७/४७</b> ६ <b>द</b> | महाभारत<br>(ललितकांड)   | _         | _                  | _       | हिन्दी (अवधी)    | नागरं  |
| ३८७      | द३२३/४७ <b>१</b> ८         | महाभारत दर्पण<br>(भाषा) | -         | _                  | १८७६ ई. | हिन्दी (अवधी)    | नागरं  |
|          |                            |                         |           |                    |         |                  |        |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)          | पृ०सं०       | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                              | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द         | 90                       | 99           | 92                | 93               | 98               | १४     | १६                                         | ঀৢৢ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत   | _                        | १५           | ঀৼ                | 9६               | १०५              | पूर्ण  | श्री वलबीर<br>सिंह, दतिया                  | इस ग्रन्थ में राजनीति, धर्म-<br>नीति के आधार पर जमींदारों<br>के कर्तव्याकर्तव्य का सम्यक्<br>निरूपण किया गया है।                                                                                                                                             |
| माण्डपत   | <sup>'</sup> २३.५ × १६.५ | . २ <b>६</b> | १६                | 98               | २०३              | पूर्ण  | केशव किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म०प्र०) | इस ग्रन्थ में परीक्षित एवं<br>शुकदेव वार्ता की कथा को ब्रज<br>गद्य में अनूदित किया गया है।                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत्न | 99.4×99                  | Sto          | 90                | લા               | २५               | पूर्ण  | -                                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में नीति एवं उपदेश<br>परक बातें अपभ्रंश के दोहरा<br>छन्द में लिखी गयी हैं। वाराह-<br>मिहिर एवं कालिदास प्रभृति<br>विद्वानों का भी नामोल्लेख है।                                                                                              |
| भाण्डपत   | े२४.५ × १६.३             | २२           | 93                | ३२               | २४४              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर       | प्रस्तुत ग्रन्थ में ब्रह्मोत्तरपुराण<br>की कथा प्रतिपादित है। शिव<br>एवं उनकी शक्ति वर्णित है।                                                                                                                                                               |
| माण्डपत   | ₹२×२०                    | 30           | ४०                | २३               | <b>द६</b> २      | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न | ₹9 × 9¥                  | 9            | 93                | ४४               | १२८              | पूर्ण  | 27                                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में महाभारत के<br>लिलतकाण्ड की कथा दोहा,<br>चौपाई एवं सोरठा छन्दों में<br>है। ग्रन्थ कीट-दंशित है।                                                                                                                                           |
| माण्डपत्न | ₹ <b>६ × १</b> 5.₹       | १५५८         | 9३                | प्र७             | ३६०७७            | अपूर्ण | 17                                         | इस ग्रन्थ को काशीनरेश<br>श्री उदितनारायण के आदेश से<br>रघुनाथ बन्दीजन के आत्मज<br>श्री गोकुलनाथ जी ने लिखा<br>या । इसमें महाभारत के<br>आदि, शल्य, कर्ण, इत्यादि<br>पर्वों की कथा विविध छन्दों में<br>विणत है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन<br>भी लखनऊ से हो चुका है। |

| жн <b>ж</b> оз   | प्रन्थ सं०/वेष्टन सं <b>०</b> ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रन्थ का नाम  | गरशकाल | लिपिकार          | लि पिकाल | भाषा                           | लिर्ग  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------|--------------------------------|--------|
|                  | the state of the s |                |        | 1                |          |                                |        |
| 9                | ۲ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | β              | 8      | ሂ                | <u>६</u> | 9                              | 5      |
| ३८५              | द२४४/४६७२<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मूर्ख शतक      |        |                  | _        | हिन्दी<br>(अपभ्रंश प्राकृत)    | नागर्र |
| % <b>€</b>       | न्द्र०७ <b>/४१</b> ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रंग बऊतरी      | _      |                  |          | हिन्दी<br>(अपभ्रंग)            | नागरी  |
| <sup>क्</sup> ८० | <b>≂२</b> ५३/४६७ <b>≗</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रहीम के दोहरा  |        | पं० लाला<br>माखन | १७४४ ई.  | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी  |
| ₹ <b>६१</b>      | द्ध <b>३१/४६०</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रहीम के दोहे   |        |                  | _        | हिन्दी (अवधी)                  | नागर्र |
| <b>३</b> ६२      | ७७६६/४३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लघुचरनाइके     |        | _                |          | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित अवधी) | नागरी  |
| ₽ <b>&amp;</b> ₹ | ७७६०/४३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वृक्ष चेताउनी  | १=२७ ई | -                | -        | हिन्दी                         | नागरी  |
| इद्ध             | ७६७८/४३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सभाजीत के दोहे |        | _                | _        | हिन्दी (ब्रज)                  | नागर्र |

| आधार       | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| દ          | 90                        | 99     | 192               | 93               | 98               | १४     | १ वृह                                                | 90                                                                                                                                                                                                       |
| .माण्डपत्न | २६ × ११                   | 8      | 98                | ४०               | ક્ષ્ય            | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | प्रस्तुत कृति में नीति एवं उप-<br>देश के माध्यम से मूर्ख-लक्षण<br>एवं उनसे दूर रहने का उपाय<br>लिखित है। लिपि के अनुसार<br>कृति प्राचीन प्रतीत होती है।                                                  |
| माण्डपत    | 99.4×99                   | २१     | 90                | 92               | ওব               | पूर्ण  | _                                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में जिनदेव को<br>सम्बोधित करते हुए शिक्षाप्रद<br>बातें लिखी गयी हैं। ग्रन्थ में<br>७३ छन्द हैं।                                                                                          |
| माण्डपत्न  | १६.४ × १०.४               | २१     | १५                | 99               | १०द              | अपूर्ण | श्री श्रीराम<br>वर्मा, दतिया<br>म०प्र०               | प्रस्तुत ग्रन्थ में महाकवि रहीम<br>के १०० दोहों का संकलन है,<br>जिनमें आरम्भ के ३५ दोहे<br>अप्राप्त हैं। ग्रन्थान्त में कवित्त<br>छन्द भी प्राप्त हैं, जो रहीम<br>कृत हैं या नहीं यह विवादा-<br>स्पद है। |
| माण्डपत    | २० <b>.</b> ५ × १६        | १६     | 98                | n o              | २६५              | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में २०० दोहों का<br>संकलन है, जिसमें नीति एवं<br>शिक्षाप्रद तथ्य हैं।                                                                                                                    |
| माण्डपत    | १७ × ११.५                 | 99     | 97                | ৭४               | ५६               | पूर्ण  | श्री मुन्नालाल<br>परसरिया,<br>दतिया                  | इसमें नीति सम्बन्धी जीवनो-<br>पयोगी बातें दोहा छन्द में कही<br>गयी हैं। ग्रन्थान्त में तुलसीदास<br>के भी कुछ दोहे हैं।                                                                                   |
| माण्डपत्न  | १७ × ११.५                 | १४     | ig                | 90               | æ<br>इ           | पूर्ण  | 73                                                   | इस ग्रन्थ में चित्रबन्धशैली में<br>वृक्षों के नाम हैं। ''चेताउनी''<br>अध्यात्म विषयक ग्रन्थ है,<br>किन्तु इस ग्रन्थ में उक्त विधा<br>का अभाव है।                                                         |
| माण्डपत    | <b>૨</b> ૪. <b>૫</b> × ૧૬ | २५     | 97                | २६               | २४४              | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में दोहा एवं सर्वेया<br>छन्दमें रामको आधार मानकर<br>श्रुंगार और वैराग्य के माध्यम<br>से विभिन्न मनःस्थिति का<br>विश्लेषण कवि ने किया है।                                                       |

| क्रम सं०          | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार                       | लिपिकाल | भाषा          | लि पि |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------------|-------|
|                   | 7                           | 3                 | 8         | <u> </u>                      | Ę       | 9             | 5     |
| \$ <b>&amp;</b> ¥ | ७६८६/४३०५                   | सभाविलास          |           | प्रधान<br>रामचन्द्र<br>कुंडरा |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ₹ <b>દ</b> €      | ७८२४/४३८०                   | सोरहों चरन नाइकौ  |           | _                             | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| 3 <b>द</b> ७      | द४३० <b>/</b> ४७ <b>द</b> ३ | स्फुट कवित्त      |           | _                             | _       | हिन्दी (व्रज) | नागरी |
| ₹६८               | दर <b>४</b> ४/४६७ <u>६</u>  | स्फुट कवित्त दोहा | _         | _                             | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|                   |                             |                   |           |                               |         |               |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)          | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र <b>ं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | 90                       | 99     | 92                | , d ź                   | 98               | १५     | १६                                                  | 90                                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत   | २४ × <b>१</b> ६.५        | ¥ E    | 70                | २४                      | <b>८४०</b>       | पूर्ण  | श्री केशव<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में तुलसी, रहीम,<br>गिरधर आदि कवियों के नीति-<br>परक दोहों का लालकवि ने<br>संकलन किया था, जिसकी<br>संज्ञा प्रधान रामचन्द्र कुंडरा ने<br>सभा-विलास दी है। यह ग्रन्थ<br>लखनऊ, वम्बई एवं बनारस से<br>प्रकाशित भी हो चुका है। |
| माण्डपत्र | . १ <b>५</b> × १२        | હ      | १४                | ঀৼ                      | <b>૪</b> ધ       | पूर्ण  | 77                                                  | इस ग्रन्थ में दोहा और श्लोक-<br>शैली में भाग्य के विषय में<br>राजनीति सम्बन्धी बातें कही<br>गयी हैं। श्लोक का तात्पर्य<br>चौपाई छन्द से है।                                                                                         |
| माण्डपत्न | 95×97                    | 90     | २४                | २२                      |                  | पूर्ण  | श्री श्यामा-<br>चरण खरे                             | प्रस्तुत ग्रन्थ में ठाकुर, रहीम,<br>बिहारी आदि कवियों के स्फुट<br>छन्द संकलित हैं। क्रुति नीति<br>एवं उपदेशपरक है। लिपि<br>प्राचीन ज्ञात होती है।                                                                                   |
| माण्डपत   | <b>৭৬.</b> ৼ <b>×</b> ঀঀ | nv o   | 90                | 90                      | ር<br>የ           | अपूर्ण | श्री श्रीराम<br>वर्मा, दतिया                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में तुलसीदास,<br>बिहारी, रहीम आदि विविध<br>कवियों के दोहे एवं कवित्तों का<br>संग्रह किया गया है। ये दोहे<br>एवं कवित्त नीति एवं उपदेश<br>के साथ-साथ भक्ति एवं श्रृंगार<br>से ओतप्रोत हैं।                           |

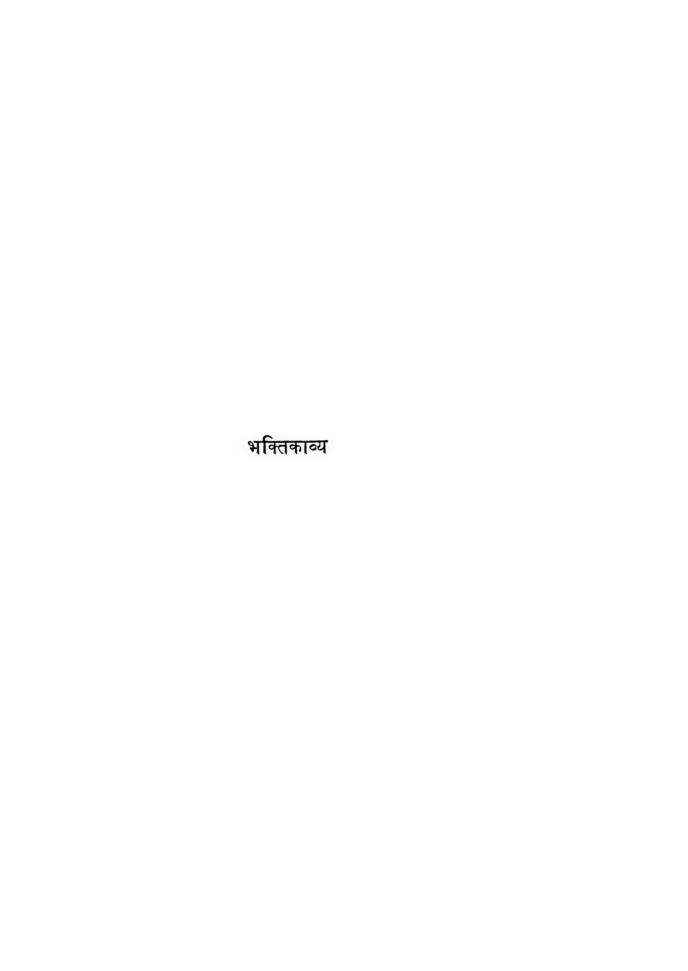

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम      | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल  | भाषा                  | लिपि  |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------------------|-------|
| 9        | 7                           | 3                  | 8         | <u> </u> | <u> </u> | ૭                     | 5     |
| 228      | <b>≂२</b> ६४/४६ <b>६</b> ४  | (अज्ञात)           |           |          | -        | हिन्दी                | नागरी |
| ४००      | द <b>३०६</b> /४७०४          | (अज्ञात)           |           |          |          | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| ४०१      | द३ <b>१६/</b> ४७ <b>१</b> ३ | (अज्ञात)           | _         | _        | _        | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ४०२      | ७६१५/४४४४                   | अतरीदेव की कथा     | _         | -        | -        | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| ४०३      | ७८४६/४३६१                   | अध्यात्मप्रकाश     | १६६८ ई.   |          | १८३७ ई.  | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ४०४      | 2858/0800                   | अनित्य निश्चयात्मक | _         | _        | -        | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
|          |                             |                    |           |          |          |                       |       |

| आधार      |                          | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र० पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                     | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <u>(सेमी०)</u><br>१०     | 99     | 97                | 9 \$              | 98               | 94     | 95                                                | 99                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत   | १७ <b>.</b> २×१२.५       |        | 97                | 9 ३               | २०               |        | श्री सूरजराज<br>घारीवाल,<br>ग्वालियर              | प्रस्तुत ग्रन्थ में भिनत सम्बन्धी<br>कुछ भजन लोकग़ीत-शैली में<br>लिखे हुए हैं।                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्र | २८×१२                    | इप्रह  | 92                | nv<br>nv          | प्रथ्प           | अपूर्ण | रायबरेली                                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में राम, माधव, कृष्ण, शिवत आदि का उल्लेख है। इसके साथ-ही-साथ हनुमान जी की भी स्तुति ग्रन्थान्त में किव ने की है। कृति में तीन-चार प्रकार की लिपियाँ प्रयुक्त हैं। पृष्ठ आपस में सटे हैं। लिपि प्राचीन है।                                             |
| माण्डपत   | 9 <b>६.५</b> × १०.५      | 88.    | 90                | २३                | ₹ 9 €            | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर              | प्रस्तुत ग्रन्थ में कृष्ण-श्यामा,<br>साथ-ही-साथ राम-रावण के<br>भी नाम उद्धरण के रूप में<br>लिखे गये हैं। ग्रन्थ पूर्णरूपेण<br>विकृत होने के साथ बीच-<br>बीच के पृष्ठ निकल गये हैं।<br>शीर्षक भी संदिग्ध है। ग्रन्थ<br>के पत्न से लगता है कि यह<br>अत्यन्त प्राचीन है। |
| माण्डपत्न | २४ <b>.५</b> × १३        | 8      | 99                | २८                | २५               | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ॰ प्र॰) | प्रस्तुत ग्रन्थ में द्विजदेव-अतरी-<br>देव की कथा है। कृति दोहा,<br>सोरठा और चौपाई जैसे सरल<br>छन्दों में लिखी हुई है।                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न | 9 <b>६</b> × <b>६</b> .२ | दन्    | 9                 | २०                | ३६३              | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दतिया<br>(म॰ प्र॰)            | प्रस्तुत ग्रन्थ में दोहा एवं कवित्त<br>छन्दों में अध्यात्म तत्त्व का<br>निरूपण किया गया है।                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत   | २ <b>१.</b> ५ × १६.      | X X8   | ঀৼ                | १६                | ३७८              | पूर्ण  | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया       | इस ग्रन्थ में वैराग्य के प्रति<br>समर्पित होने के भावों एवं सन<br>के विविध सोपानों की व्याख्या<br>दार्शनिक धरातल पर की गयी<br>है।                                                                                                                                     |
|           |                          |        |                   |                   |                  |        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं <i>० </i> वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                                  | लिपि  |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------|-------|
| 9            | <del></del>                    | 3               | 8         | <u> </u> | Ę       | 9                                     | 5     |
| 8 <i>०</i> ऱ | द३५०/४७३ <b>५</b>              | अभंग पद         | _         |          | _       | हिन्दी (अवधी)                         | नागरी |
| ४०६          | ८०४५/४४३४                      | अमर लोकलीला     | _         | _        | १८७१ ई. | हिन्दी (ब्रज)                         | नागरी |
| ४०७          | ७७९४/४३२०                      | अम्बानन्द विलास | १ दंद १ ई | _        | _       | हिन्दी                                | नागरी |
|              |                                |                 |           |          |         |                                       |       |
| ४०८          | =०६४/४४४४                      | आदितवार व्रतकथा |           | _        | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                 | नागरी |
| ४०६          | ७८८१/४४१७                      | उपदेश बत्तीसी   | _         |          | -       | हिन्दी (ब्रज<br>मिश्रित<br>राजस्थानी) | नागरी |
| ४१०          | ७६ <u>६</u> ४/४३ <b>१</b> १    | उषा चरित्न      | _         | _        | _       | हिन्दी<br>(ब्रजमिश्रित<br>अवधी)       | नागरी |
|              |                                |                 |           |          |         |                                       |       |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>ं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०)          | दशा    | प्राप्तिस्थान                                                             | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | 90                        | 99             | 92                | 93                      | 98                        | १५     | १६                                                                        | ঀৢড়                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न           | २०.४ × १४.४               | \$ \$\div      | 99                | 98                      | <b>१६१</b> <sup>.</sup> ७ | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में अभंग पदों में<br>मन, आत्मा आदि को सम्बोधित<br>किया गया है। इसमें तुलसी-<br>दास जी के भी कुछ छन्द हैं।                                                                                                                            |
| माण्डपत्न           | 9३×5.५                    | १०३            | ૪                 | 93                      | <b>੧</b> ሂሂ               | पूर्ण  | डॉ़० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                     | इस ग्रन्थ में भक्ति विषयक<br>बातों का; जैसे ब्रह्म, जीव,<br>माया आदि का विस्तृत रूप से<br>निरूपण किया गया है। कवि<br>ने अपने को सुखदेव का शिष्य<br>बताया है।                                                                                         |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | ₹ <b>१</b> × १६. <b>५</b> | २१०            | १८                | 78                      | _                         | पूर्ण  | 27                                                                        | इस ग्रन्थ में माँ भवानी की<br>वन्दना की गयी है और विनय<br>की शैली में शिवदास ने चित्त-<br>वन्ध के माध्यम से उनके प्रति<br>अपनी आस्था व्यक्त की है।<br>यद्यपि विलास की रचना श्रृंगार<br>से सम्बन्धित है, पर इसका<br>शिल्प-विधान कुमार सम्भववत्<br>है। |
| माण्डपत्र           | 90.4×90.4                 | <b>q</b>       | 97                | 95                      | 93                        | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में मात्र एक ही<br>छन्द में रविवार व्रत की कथा<br>का उल्लेख किया गया है।                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न           | े <b>२६</b> × १२.५        | Ŋγ             | १२                | ३८                      | ४३                        | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में गुरु द्वारा<br>बत्तीस प्रकार के उपदेशों का<br>वर्णन किया गया है।                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत             | २३.४ × १६.४               | 5              | 93                | 98                      | ४२                        | अपूर्ण | श्री बाबूलाल<br>गोस्वामी,<br>बिहारीजी<br>का मन्दिर,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰) | इस ग्रन्थ में उषा-अनिरुद्ध की<br>कथा-वार्ता-शैली में ब्रह्मलीन<br>की कथा का वर्णन किया<br>गया है और इसके लिए<br>कथाकार ने रामावतार की<br>कथा के बीच हनुमान और<br>राम के सम्बन्धों को स्थापित<br>कराकर ब्रह्मज्ञान का श्रेयस्<br>सिद्ध किया है।       |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                            | लिपि  |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|-------|
| 9        | ₹                     | ₹             | 8         | <u> </u> | Ę       | ७                               | 5     |
| ४११      | २०७४/४४४६             | करम हिंडोल्या | _         | _        | _       | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| ४१२      | <b>≂०३४/४५२</b> १     | कवित्त अष्टक  | _         | _        | १८८० ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| ४१३      | ७६६४/४ <b>५</b> ०२    | कवित्त महादेव | _         | _        | _       | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| ४१४      | <i>७८०७</i> /४३७०     | कवित्तसंग्रह  |           | _        | _       | हिन्दी<br>(ब्रजमिश्रित<br>अवधी) | नागरी |
| ४१५      | ७८४७/४३६१             | कुण्डलियाँ    | _         | -        | -       | हिन्दी                          | नागरी |
| ४१६      | 9288\\$@20            | गंगा लहरी     | -         | बैजनाथ   | १८७५ ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
|          |                       |               |           |          |         |                                 |       |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)       | पृ <b>०</b> सं० | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                    | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                   | 90                    | 99              | 92                 | 93               | १४               | १४     | ૧૬                                               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत             | १७ × १२.४             | m               | 97                 | 98               | १०२              | पूर्ण  | कोटा,<br>राजस्थान                                | प्रस्तुत ग्रन्थ में मन की चपलता<br>का वर्णन है। ईश्वर की<br>माया अपार है। जिस प्रकार<br>हिंडोला स्थिर नहीं रहता,<br>ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य<br>कभी निर्धन, कभी राजा, तो<br>कभी शूर होता है। ग्रन्थ की<br>लिपि सुस्पष्ट है।                                                        |
| भाण्डपत             | ॅ <b>२२.</b> ५ × १४.५ | 8               | १६                 | २०               | ४०               | पूर्ण  | डॉ० नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर              | प्रस्तुत कृति में किव ने विविध<br>रूपों में भगवान् के विविध<br>कार्यों का वर्णन अष्टक के<br>माध्यम से किया है।                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत             | <sup>₹</sup> ₹ × ₹₹   | ¥               | ৭৬                 | २४               | ૬૪               | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया          | इस ग्रन्थ में भगवान् मह।देव<br>की स्तुति कवित्त-सवैया छन्द<br>में की गयी है। छन्दों में अनु-<br>प्रास अलंकार का भरपूर<br>प्रयोग हुआ है। इन पदों के<br>रचियता का नाम गदाधर है।                                                                                                      |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | १६·५ × ११·५           | 2               | 93                 | 90               | ₹३               | अपूर्ण | श्री जगदीश-<br>शरण, 'मधुप'<br>बिलगइयाँ,<br>दितया | इस ग्रन्थ में सूरदास, तुलसी-<br>दासादि के पदों को संकलित<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत्न           | १६ × <b>ક</b> .२      | २७              | 9                  | ₹•               | २३६              | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह जी,<br>दितया                  | इसमें अध्यात्म पर प्रकाश<br>डालनेवाली ३१ कुण्डलियों का<br>संकलन है।                                                                                                                                                                                                                |
| माण्डपत             | ₹ <b>३</b> × 9६       | २४              | 98                 | 95               | ₹५३              | पूर्ण  | श्रीव्रजिक्षार<br>शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दतिया     | इस ग्रन्थ में पद्माकर ने विभिन्न<br>छन्दों में गंगा के सौन्दर्य का<br>सांगोपांग निरूपण सरस शब्दा-<br>वली में किया है। ग्रन्थ का<br>प्रकाशन पद्माकर ग्रन्थावली<br>के अन्तर्गत हो चुका है। इस<br>रचना के द्वारा पद्माकर ने<br>अपनी भक्ति-भावना को व्यंजित<br>करने का प्रयास किया है। |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं <b>०</b> | ग्रन्थ का नाम         | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                | लिपि  |
|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|
| 9        | २                             | ą                     | 8         | ¥ '     | ६       | 9                   | 5     |
| ४१७      | ७=०=/४३७०                     | गंगा स्तुति           |           |         |         | हिन्दी (अवधी)       | नागरी |
|          |                               |                       |           |         |         |                     |       |
| ४१८      | ७८०,३/४३७१                    | गणेश की पोथी          | _         | _       | _       | हिन्दी              | नागरी |
| ४१६      | ८०३४/४४२१                     | गणेश पुराण            |           |         |         | हिन्दी (अवधी)       | नागरी |
| ४२०      | ७८४८/४३६८                     | गणेश पूजनविधि         | _         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज)       | नागरी |
| ४२१      | दरदद <b>/</b> ४६६ <b>१</b>    | गुण हरिरस             | _         | _       | _       | हिन्दी<br>(अपभ्रंश) | नागरी |
| ४२२      | ≂०७६/४४५१                     | गुरुन्याय ज्ञानदीपिका | _         | रिषिनाथ |         | हिन्दी (अवधी)       | नागरी |
|          |                               |                       |           |         |         |                     |       |

| ·                  |                     |        |                   |                  |                  |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार               | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र•पं• | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                    |
| 23                 | 90                  | 99     | 92                | dз               | 98               | १४     | 9 €                                                    | 90                                                                                                                                                                                                                                |
| गधुनिक<br>गण्डपत्न | १६.५×११             | m      | ૧૪                | ૧૪               | १६               | अपूर्ण | श्री जगदीश-<br>शरण<br>बिलगइयाँ,<br>पट्टापुरा,<br>दितया |                                                                                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत्न          | १६.५×११             | 9      | 9                 | १८               | 8                | अपूर्ण | मुखिया, ग्राम-<br>पो०-नौटा,<br>झाँसी                   | केवल २ छन्दों में की गयी<br>है।                                                                                                                                                                                                   |
| माण्डपत            | २२.५ × <b>१</b> ४.¹ | प्र ३३ | २०                | २०               | ४१               | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में ब्रह्मवैवर्त पुराण<br>के गणेश खण्ड नामक कथा का<br>वर्णन है। इसमें गणेशजी के<br>जन्म इत्यादि का वर्णन दोहा<br>और चौपाई छन्दों में विणत<br>है।                                                                  |
| माण्डपत्न          | 9 <b>६.५</b> × 9०   | ₩      | , demonstrate     | २०               | १३               | अपूर्ण | किशोर<br>तिवारी,<br>दितया,<br>(म० प्र०)                | इस ग्रन्थ में गणेश की पूजा<br>किस-किस महीने में किस-किस<br>तिथि को और कैसे करनी<br>चाहिये, इसका विवेचन है।                                                                                                                        |
| माण्डपत्न          | 94×93               | . भू द | 99                | 9 ६              | <b>३०</b> ५      | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में अपभ्रंश के दोहा<br>जैसे छन्द के साथ-ही-साथ गद्य<br>के अंश भी मिलते हैं। ग्रन्थ में<br>अनेकों देवता विषयक चर्चाएँ<br>मिलती हैं। लिपि अति प्राचीन<br>है और अन्त के कुछ पृष्ठ किसी<br>प्रकार से नष्ट हो गये हैं। |
| माण्डपत            | २० × १३.५           | २१७    | ) विद             | 92               | <b>१४६</b> ४     | अपूर्ण | िश्री जगदीश-<br>प्रसाद,<br>देवरिया                     | प्रस्तुत प्रन्थ में दोहा, चौपाई<br>छन्दों में सन्तों एवं भक्तों के<br>गुणों का वर्णन किया गया है।<br>गुरु की महिमा एवं ज्ञान<br>विषयक बातें भी हैं। लिपि से<br>ग्रन्थ प्राचीन ज्ञात होता है।                                      |
| Management of      |                     |        |                   |                  |                  |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल   | भाषा                           | लिपि  |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|-------|
| 9        | 7                           | ₹             | 8         | ¥       | Ę .       | 9                              | 5     |
| ४२३      | ७८१३/४३७४                   | गुरु महिमा    | _         | _       | ( pink tr | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी |
| ४२४      | ८०२ <b>६</b> /४ <b>५</b> १६ | गीता          | _         |         | _         | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
| ४२५      | ७=१९/४३७३                   | चरनदास        | _         | _       | -         | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी |
| ४२६      | <b>७८१४</b> /४३७४           | चिन्तावणी     | _         |         | _         | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित अवधी) | नागरी |
| ४२७      | द०६द∫४४४७                   | चिन्तावरणी    | _         |         | _         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)          | नागरी |
| ४२८      | ७८४६/४३६१                   | चौपही         |           | -       | १८२७ ई.   | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
| . ४२६    | ७८०२/४३७०                   | छन्द संग्रह   | _         |         | _         | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
|          |                             |               |           |         |           |                                |       |

| TETTS               | आकार                   | To To      | पंक्ति   | अक्षर   | परिमाण | 1      |                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------|------------|----------|---------|--------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ाधार                | (सेमी०)                | पृ०सं०     | प्रव्युव | प्र०पं० |        | दशा    | प्राप्तिस्थान                                  | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                    |
| 5                   | 90                     | 99         | 92       | 93      | 98     | १५     | १६                                             | ঀৢঙ                                                                                                                                                                                                               |
| ण्डपत्न             | १२ × ऱ्ड.५             | <b>੧</b> ሂ | 9        | 98      | ૪૬     | अपूर्ण | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में राम को सच्चा गुरु<br>मानकर निर्गुण शब्दावली के<br>द्वारा दोहा और चौपाई छन्द<br>में उनका माहात्म्य वर्णित है।                                                                                        |
| ण्डपत्न             | २१ × १४.४              | 999        | १द       | 93      |        | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर           |                                                                                                                                                                                                                   |
| ाण्डपत्न            | 98.4×99.4              | १ ३२       | 99       | 98      | 9 ሂ ያ  | पूर्ण  | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दितया<br>(म०प्र०)  | इस ग्रन्थ में चरनदास जी ने<br>ज्ञान और वैराग्य की शैली में<br>अज्ञानान्धकार से छुटकारा पाने<br>की विधि का वर्णन किया है।                                                                                          |
| ाण्डपत्न            | 9२× =.५                | W.         | 9        | 98      | २२३    | पूर्ण  | श्री बज- किशोर शर्मा, भरतगढ़, दितया (म॰ प्र॰)  | इस ग्रन्थ में निर्गुण राम की<br>उपासना के फल का संकेत<br>दिया गया है। तथा साथ ही<br>शुभ और अशुभ कर्मों के परि-<br>णाम की सूचिनका भी मानकर<br>उनका माहात्म्य विणित है।                                             |
| ाण्डपत              | 95.4×99.5              | . २३       | 99       | 79      | 9६६    | अपूर्ण | _                                              | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामभिनत के साथ-ही-साथ हिरभिनत पर भी जोर दिया गया है। ग्रन्थ में वामनरूप इत्यादि दृष्टान्त भी प्राप्य हैं। ग्रन्थ ही। ग्रन्थ ताः रामचरण जी हैं। ग्रन्थ में माया-मोह आदि को असत्य बताया गया है। |
| ाण्डपत्न            | १६ × <b>६.</b> २       | 90         | 9        | २०      | 88     | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दतिया<br>(म॰ प्र॰)         | इसमें चौपाई छन्दों में भक्ति<br>एवं ज्ञान-तत्त्व का कथन है।                                                                                                                                                       |
| गधुनिक<br>गण्डपत्नं | १६.५ × ११ <sup>.</sup> | प्र ७      | 99       | २२      | ५३     | अपूर्ण |                                                | हनुमान का स्तवन किया गया                                                                                                                                                                                          |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार         | लिपिकाल | भाषा          | लिपि          |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|---------------|---------------|
| 9        | 7                     | 3             | 8         | <u> </u>        | Ę       | 9             | 5             |
| ४३०      | ७८८०/४४१६             | जैमिनि पुराण  | १८२३ ई.   | झाऊराम<br>मिश्र | १६३८ ई. | हिन्दी (अवधी) | <b>ना</b> गरी |
| ४३१      | ७७६२/४३६६             | तैंतीस अक्षरी | ૧૬૧૫ ફે.  | _               | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी         |
| ४३२      | ८०७४/४४४०             | दशावतार       | -         | रिषिनाथ         | _       | हिन्दी (अवधी) | नागरी         |
| ४३३      | ७६६३/४२८२             | दोहा एवं पद   | _         | _               | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी         |
| ४३४      | ७७४८/४३४२             | नाम महातम     |           | _               | _       | हिन्दी        | नागरी         |
|          |                       |               |           |                 |         |               |               |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० |     | अक्षर<br>प्र०पं० |               |        | प्राप्तिस्थान                                                             | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------|--------|-----|------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ક         | 90                  | 99     | 92  | 93               | 98            | 94     | 9 ६                                                                       | प्७                                                                                                                                                                                           |
| माण्डनत्र | २४ × १२.५           | ४७२    | 90  | ls.              | ¥३ <b>१</b> ० | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                      | इस ग्रन्थ में २३ अध्याय हैं। ग्रन्थ की भाषा अवधी है। इसमें सूत-सौनक संवाद के माध्यम से गुरुकृपा के द्वारा युधिष्ठिर को जाग्रतावस्था में पहुँचने का वर्णन दोहा व चौपाई छन्दों में किया गया है। |
| माण्डपत्न | 9७ × 99.⅓           | 99     | 93  | 97               | प्रश          | पूर्ण  | श्री मुन्नालाल<br>पटसारिया,<br>दतिया<br>(म० प्र०)                         | इस ग्रन्थ में हिन्दी-दर्णमाला<br>के ३३ अक्षरों का वर्णनात्मक<br>विवेचन दोहा व चौपाई छन्द<br>में है और बीच-वीच में देव-<br>ताओं की स्तुति भी की गयी<br>है।                                     |
| माण्डपत्न | ै२३ × ११.४          | 90     | 99  | 25               | _             | अपूर्ण | -                                                                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में दोहा एवं<br>चौपाइयों के माध्यम से भगवान्<br>के दश अवतारों का वर्णन कवि<br>ने किया है। ग्रन्थ पत्नाकार<br>एवं अपूर्ण है। लिपि से ग्रन्थ<br>प्राचीन ज्ञात होता है।          |
| माण्डवत   | ₹ ₹ × ₹ ₹           | ७६     | ₹ € | व ०              | १३४२          | पूर्ण  | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>आधुनिक<br>प्रेस, दतिया<br>(म॰ प्र॰) | इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में रामनाथ<br>के लड़के का जन्मांग एवं<br>लाला भट्सलाल के लड़के का<br>जन्मांक दिया गया है। तदनन्तर<br>कि भक्ति-पदों के साथ<br>बीच-बीच में प्रृंगारिक पदों<br>को रखा है।  |
| माण्डपत्न | १ <b>८.५</b> × १४.५ | 99     | 93  | १७               | ७७            | अपूर्ण | श्री हरदयाल<br>सक्सेना,<br>मु० पो०—<br>बरहा,<br>जिला भिण्ड<br>(म० प्र०)   | ग्रन्थ के अन्त में मुहम्मद अब्दुल<br>अजीज, चौक, कानपुर के नाम<br>से एक इश्तिहार भी लगा<br>हुआ है। इससे प्रतीत होता है<br>कि यह प्रति मुद्रित प्रति की<br>प्रपिलिपि है।                        |

| क्रम सं०           | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम    | ग्रन्थकाल | लिपिकार                           | लिपिकाल      | भाषा                  | लिपि  |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------|
|                    | ₹                     | ą                | 8         | <u> </u>                          | ६            | 9                     | 5     |
| ४३५                | ७६७७/४३०३             | निरधार के दोहे   | १८१० ई.   | _                                 | _            | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ४३६                | ७७४९/४३३६             | निर्विघ्न मनरंजन | _         | _                                 | _            | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ४३७                | ७६१२/४४४६             | पंच को सार       | _         | _                                 | -            | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ४ <sup>३</sup> , द | <b>८०६</b> १/४५४३     | पंची कर्ण        |           | श्रीराम<br>दास<br>स्वामी<br>समर्थ | - १ द २ ६ ई. | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ૪૨૬                | ७७०४/४३१६             | पद संग्रह        |           | _                                 |              | हिन्दी                | नागरी |
|                    |                       |                  |           |                                   |              |                       |       |

| आधार (हें<br>         | ाकार<br>ोमी०)<br>         | पृ०सं०<br> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०प० | परिमाण | दशा    | प्राप्तिस्थान                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 90                        | 99         |                   |                 | (अनु०) | प्रा   | 3110(91)                                            | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न २४          |                           |            | 92                | 93              | 98     | 94     | १६                                                  | 90                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | <b>≀.</b> ५ × <b>१</b> ६  | 90         | વૃદ્ધ             | עט.             | १८०    | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया             | इस ग्रन्थ में ब्रह्म की सर्वगुण<br>सम्पन्नता का वखान विविध<br>छन्दों में किया गया है तथा<br>उसे ही सर्वात्मज्ञान का प्रतीक<br>मानकर श्रेय और प्रेय के पक्षों<br>पर विश्लेषित किया गया है।<br>ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।               |
| माण्डपत्न २९          | <b>१.५</b> × <b>१</b> ६.५ | . 9२       | વૃદ્ધ             | 95              | १०६    | पूर्ण  | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया         | इस ग्रन्थ में कुण्डलिया की<br>शैली में मन के विकारों को<br>उपदेशात्मकता के कलेवर में<br>प्रस्तुत किया गया है, इसके<br>साथ ही योग और भोग की<br>अन्त: सम्बन्ध स्थापना भी है।                                                         |
| माण्डपत्न १५          | ∍. <b>ሂ</b> × ૧૧          | २६         | 5                 | ₹0              | १४०    | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ० प्र०)   | प्रस्तुत कृति में बद्ध, मुमुक्षु<br>कैवल्य, मुक्त, नित्य आदि के<br>साथ-ही-साथ दाता, कर्ता,<br>भोक्ता तथा शारीरिक तक्त्वों—<br>रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि<br>आदि के घृणा उत्पादक विषयों<br>का वर्णन निर्वेद भाव से कवि<br>ने किया है। |
| माण्डपत्न २           | १ × १० <b>.५</b>          | ४७         | 9                 | २५              | २५७    | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                | प्रस्तुत ग्रन्थ में अध्यातम विष-<br>यक चर्चाएँ निहित हैं। शम,<br>दम, विराग, तितिक्षा, उपरित,<br>श्रद्धा आदि का वर्णन एवं गुरु-<br>महत्त्व का प्रतिपादन किया<br>गया है। साथ-ही-साथ पाँचों<br>तत्त्वों का विवेचन है।                 |
| आधुनिक २<br>माण्डपत्न | ०.५ × <b>१</b> ६.५        | ४ १२       | १४                | २०              | १०५    | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म०प्र०) | इसमें धरमदास, मीराँवाई के<br>स्फुट पदों को लिपिबद्ध किया<br>गया है। इनके पदों में कृष्ण-<br>भक्ति की अनुगूँज है।                                                                                                                   |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं० <i>वि</i> ष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम  | ग्रन्थकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लिपिकार                   | लिपिकाल   | भाषा                 | लिपि  |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------|
| 9 5         | 2                             | 3              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥                         | Ę         | 9                    | 5     |
| ४४०         | ≂ <i>£७२</i> /४२ <b>१</b> ६   | प्रभाती        | - Commence of the commence of | श्री ठकु<br>राइन<br>साहिब | - १८६५ ई. | हिन्दी (ब्रज)        | नागरी |
| ४४१         | =798/848=                     | प्रहलाद चरित्न | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुन्दन<br>पाठक            | १६२७ ई.   | हिन्दी (अवधी)        | नागरी |
| <b>૪</b> ૪૨ | <b>८०४</b> ८/४ <b>५</b> ३२    | प्रहलाद चरित्र |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वेनीशुक्ल                 | १६५६ ई.   | हिन्दी (अवधी)        | नागरी |
| ४४३         | ७=४४/४३६१                     | बाईसी          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                         | १८३७ ई.   | हिन्दी               | नागरी |
| 888         | ७६८७/४३०५                     | भक्तमाल टीका   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                         | १७११ ई.   | हिन्दी<br>(ब्रजपद्य) | नागरी |
|             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |           |                      |       |
|             |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |           |                      |       |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)    | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>०</b> पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 5                  | 90                 | 99     | 92                | 9३                        | 98               | 94     | 9६                                                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ाण्डपत               | 9६.५×99            | 7      | 5                 | १ ५                       | દ                | पूर्ण  | डॉ० नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में मात्र एक<br>प्रभाती (प्रातःकाल जागरण के<br>समय का) छन्द लिखा गया है।<br>यह छन्द भक्ति से परिपूर्ण है।                                                                                                                                                                                               |
| ग़ण्डपत              | २४ × १२ <b>.</b> ५ | ₹<br>X | 90                | २६                        | 13 O O US        | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रह्लाद के जन्म-<br>वृत्तान्त, पाठशाला-गमन, विद्या<br>के प्रति अरुचि एवं राम-नाम<br>में आस्था के साथ हिरण्य-<br>कश्यप के क्रोध, प्रह्लाद की<br>यातनाएँ, नृसिंह अवतार,<br>हिरण्यकश्यप का वध एवं<br>प्रह्लाद के सुयश का वर्णन<br>कवि ने चौपाई एवं दोहों के<br>माध्यम से किया है। कृति<br>मनोहारी है। |
| माण्डपत              | २३. <b>५</b> × १२  | ₹२     | 90                | २७                        | २७०              | पूर्ण  | "                                                    | इस कृति में भक्त प्रह्लाद की<br>कथा का वर्णन है । ग्रन्थ दोहा<br>एवं चौपाई छन्दों में लिखित<br>है ।                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपङ              | 9 & X & . ?        | २०     | ૭                 | २०                        | 55               | पूर्ण  | डॉ० बलबीर<br>सिंह, दतिया<br>(म०प्र०)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २४ × १६.५          | २४६    | 98                | 9 <sup>६</sup>            | <b>१७</b> ६२     | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में प्राचीनकाल से<br>लेकर समकालीन भिक्तकाल<br>तक के प्रमुख भक्तों का यश-<br>गान किया गया है, जिसके<br>कारण हिन्दी इतिहासज्ञ इसे<br>काफी महत्त्व देते हैं; मूल<br>रचना के साथ इसमें प्रियादास<br>की टीका भी है।                                                                                                |

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                | 7         |         |                  |               | <del></del> |
|------------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------------|---------------|-------------|
| क्रम सं०   | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                  | ग्रन्थ का नाम  | ग्रन्थकाल | लिपिकार | <br> लिपिकाल<br> | भाषा          | लिपि        |
| 9          | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 3              | 8         | ¥       | Ę                | ७             | 5           |
| 884        | <i>७६</i> ४६/४४७४                      | भक्तमाल (टीका) | _         | _       | १८६ <b>६</b> ई.  | हिन्दी (व्रज) | नागरी       |
| <i>88દ</i> | ७७५ = / ४३४ =                          | भिक्त          | -         | -       | _                | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |
| ४४७        | ७६८६/४३०६                              | भक्ति योग      |           |         |                  | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |
| ४४८        | ८०५८/४५४२                              | भगत विरदावली   | _         | _       | _                | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |
| 585        | <b>८०</b> ३०/४४ <b>१</b> €             | भगति विवेक     |           |         | १७४४ ई.          | हिन्दी (ब्रज) | नागरी       |

| *         |                                  |            |                   |                  |                  |        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)                  | पृ०सं०     | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्त <del>िस</del> ्थान                                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ક્        | 90                               | 99         | 92                | 93               | 98               | १५     | १६                                                                   | ঀৢড়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत   | ₹ <b>३</b> × ९७                  | २७०        | 99                | ₹६               | ३०६६६            | पूर्ण  | डॉ॰ नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                  | इसमें कवित्तों में नाभादास<br>द्वारा रचित भक्तमाल की<br>टीका प्रियादास के कवित्त छन्दों<br>में प्रस्तुत की गयी है। इति-<br>हास ग्रन्थों की दृष्टि से यह<br>महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                                                           |
| माण्डपत्न | २१ × १७                          | THE CE     | १ड                | २६               | ७३               | अपूर्ण | श्री सोम-<br>कान्त<br>विपाठी,<br>नावेल सेण्टर,<br>दितया<br>(म० प्र०) | इस अपूर्ण एवं खण्डित प्रति में<br>विभिन्न छन्दों में किव ने<br>अपनी आस्था का अर्घ्यं<br>श्रोकृष्ण एवं भगवान् राम के<br>चरणों में अपित कर ज्ञान,<br>इच्छा और कर्म का अमर<br>सन्देश दिया है।                                                                                                                            |
| माण्डपत्न | <sup>°</sup> ३२.५ × २०. <b>५</b> | ७६         | ३२                | २४               | १८२४             | अपूर्ण | डॉ॰ नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                  | इस ग्रन्थ में विभिन्न छन्दों में<br>ज्ञान, भक्ति एवं योग का<br>विवेचन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न | 9 <del>5</del> . 4 × 9 7. 5      | ८ १३       | 90                | 90               | ४०               | अपूर्ण | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दितया                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में भिवतभाव में<br>ओत-प्रोत होकर किव ने<br>भगवान् के गुणों का गान किया<br>है। किव के अनुसार वही<br>भगवान् कबीर के लिए नाम<br>के रूप में, मलूकदास के लिए<br>कृष्ण के रूप में और वही राजा<br>सगर को भी तारने वाले हैं!<br>इसके साथ-ही-साथ प्रह्लाद,<br>नृमिह आदि के दृष्टान्त हैं।<br>कृति पद्य में है। |
| माण्डपत्न | <b>२१ × १</b> ४.४                | <b>4</b> % | ६ १६              | १३               | <b>५</b> ४२      | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर                                  | कीट-इंशित होने से ग्रन्थ स्पष्ट<br>, रूप से पढ़ने योग्य नहीं है।<br>यह भक्तिकाच्य का ग्रन्थ है,<br>जिसमें केवल दोहा और चौपाई<br>छन्दों का प्रयोग हुआ है।                                                                                                                                                              |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम      | ग्रन्थकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लिपिकार       | लिपिकाल            | भाषा          | लिपि  |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------|
| 9        | ₹                     | <i>B</i> (         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>¥</u>      | Ę                  | 9             | 5     |
| ४५०      | ७६२०/४४५४             | भजन                | The state of the s |               | Toping or specific | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| ४५१      | ७८४४/४३६४             | भवानी उत्तम चरित्र | To a company and the company a | _             | _                  | हिन्दी        | नागरी |
| ४४२      | द्ध <b>द३/४७</b> ४७   | भ्रमर गीत          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गुलाब<br>पाठक | १८५३ ई.            | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ४५३      | ७८७६/४४१३             | भारती सरूप         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             | _                  | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| 841.     | ७७०६/४३ <b>१</b> ६    | मंजे               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | -                  | हिन्दी (ब्रग) | नागरी |
|          |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |               |       |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)              | पृ०सं ० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र० पृ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह                   | 90                           | 99      | 92                | 93                | 98               | १५     | १६                                                   | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत             | 95×97                        | UV      | 99                | २२                | ४४               | अपूर्ण | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | ग्रन्थ की पूर्णता पर किसी भी<br>प्रकार का सन्देह नहीं किया<br>जा सकता है, क्योंकि रचना-<br>कार द्वारा ग्रन्थान्त में 'इति<br>रामरतनकृत भजन समाप्तम्'<br>ऐसा लिखा है। किन्तु ग्रन्थ के<br>आदि के चार पृष्ठ अप्राप्य हैं।<br>ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय राम-<br>कथा का गुणगान है। |
| माण्डपत्न           | 95.4×97                      | ४१      | 90                | 78                | ३०२              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस अपूर्ण ग्रन्थ में अक्षरअनन्य<br>ने माँ भवानी के प्रति अपनी<br>आस्था का सुमन अपित किया<br>है। इसकी रचना हरिगीतिका,<br>दण्डक, सुन्दरी आदि छन्दों में<br>हुई है।                                                                                                           |
| नाण्डपत्न           | ₹७ <b>×</b> १४               | n o     | 99                | ३२                | ३३०              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में विरहगीतों का<br>आकलन किया गया है। ये<br>विरहगीत विविध छन्दों में<br>लिखित हैं। यह श्री हरिमोहन<br>मालवीय द्वारा सम्पादित,<br>होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन<br>प्रयाग से प्रकाशित भी हो<br>चुका है।                                                       |
| <b>माण्डप</b> स     | ' <b>१७</b> × ११.५           | و       | 22                | 9 %               | <b>66</b>        | अपूर्ण | 27                                                   | इस ग्रन्थ में देवीलाल, वृज -<br>लाल आदि के २५ छन्द लिपि-<br>बद्ध किये गये हैं। विषय भक्ति,<br>श्रृंगार से अनुप्राणित है।<br>इसमें यथास्थान सरस्वती, राधा<br>आदि की वन्दना की गयी है।                                                                                       |
| भाधुनिक<br>गण्डपत्न | २ <b>०.</b> ५ × <b>१</b> ६.४ | Ę       | १२                | १६                | 13°,             | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में रीतिकालीन शैली<br>में भक्ति के पदों की रचना है<br>तथा बीच-बीच में पद्माकर<br>के प्रति सम्बोधन है।                                                                                                                                                            |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०    | ग्रन्थ का नाम    | ग्रन्थकार | लिपिकार          | लिपिकाल | भाषा                               | लिपि       |
|-------------|--------------------------|------------------|-----------|------------------|---------|------------------------------------|------------|
| 9           | 7                        | ₹                | 8         | ¥                | Ę       | ७                                  | 5          |
| ४५५         | <b>~</b> 08 <b>%</b> ₹₹₹ | रामायण माहात्म्य | १८८२ ई.   | _                |         | हिन्दी (अवधी)                      | नागरी      |
| <b>૪</b> ૫૬ | ≃०४०  <i>८४</i> ४३८      | बन्दी मोचन       | _         | बाल -<br>गोविन्द | १८६५ ई. | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी      |
| ४५७         | ७≂३६∫४३≂=                | विज्ञान गीता     |           |                  | _       | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी      |
| ४५८         | ७८७३/४४१०                | विज्ञान गीता     |           |                  | १८०२ ई  | · हिन्दी (ब्रज<br>मिश्रित बुन्देली | नागरी<br>) |
| ጸጸኖ         | ଜଞ୍ଜନ\୫୫ଟ୍               | विनय माल         | _         | _                | १८५० ई  | हिन्दी (ब्रज)                      | नागरी      |
|             |                          |                  |           |                  |         |                                    |            |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)               | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा        | प्राप्तिस्थान                                 | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | 90                            | 99     | 92                | 9₹               | 98               | 94         | १६                                            | ঀড়                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न | 98 × 98                       | ঀৼ     | ৭৩                | २१               | ঀৼড়             | पूर्ण      | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर          | प्रस्तुत ग्रन्थ में 'रामायण<br>माहात्म्य' है, जिसमें बीच-बीच<br>में अनेक अन्तर्कथाएँ भी हैं।<br>ग्रन्थ दोहों और चौपाइयों में<br>लिखित है।                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न | १६.द X १०.४                   | ४०     | UV                | 96               | _                | अपूर्ण<br> | 77                                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री भगवान्<br>रामचन्द्र के अहिरावण द्वारा<br>बन्दी किये जाने का वर्णन है।<br>हनुमान के पाताल-गमन एवं<br>भगवान् राम के बन्दीमुक्ति के<br>लिए अहिरावण को मारना<br>आदि कथा प्रस्तुत ग्रन्थ का<br>वर्ण्य-विषय है। ग्रन्थ अपूर्ण<br>है। इसके साथ-ही-साथ ग्रन्थ<br>प्राचीन भी है। |
| माण्डपत   | ृ <b>२६.</b> ४ × <b>१</b> १.४ | २१४    | st                | ₹ ₹              | १६३४             | पूर्ण      | "                                             | इस ग्रन्थ में केशवदास ने तत्त्व-<br>चिन्तन पर प्रकाश डाला है।<br>ग्रन्थारम्भ में उन्होंने भाषा की<br>विकास-याद्वा से सम्बद्ध एक<br>दोहा लिखकर भाषाविषयक<br>मान्यता को व्यक्त किया है।<br>ग्रन्थ मुद्रित होने के बावजूद<br>यह प्रति महत्त्वपूर्ण है।                                              |
| माण्डप झ  | १८×१२                         | १८१    | १८                | 9६               | १६२६             | पूर्ण      | 77                                            | केशवदास द्वारा रचित इस<br>ग्रन्थ में २१ प्रकाश हैं। इन<br>प्रकाशों से अध्यात्मविषयक<br>चर्चा विभिन्न छन्दों में की गयी<br>है। ग्रन्थ कवि को बहुज्ञता को<br>प्रमाणित करता है।                                                                                                                     |
| माण्डपत्न | २३ × <b>१</b> ६               | १६     | १४                | ₹0               | १४०              | पूर्ण      | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा<br>भरतगढ़,<br>दितया | इस ग्रन्थ में दयादास ने विनय<br>, की शैली अपनाकर ईश्वर ने<br>प्रति अपनी आस्था व्यक्त<br>की है। इसमें कृष्ण, राम आदि<br>देवताओं से सम्बद्ध पद्य हैं।                                                                                                                                              |

| क्रम संव       | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का माम           | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा          | लिपि     |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------------|----------|
| 9              | · <del> </del>              | <b>a</b>                | 8         | <u> </u> | Ę       | <u> </u>      | <u> </u> |
| ४५०            | ७६६८/४४८७                   | वियोग शतक               | _         | -        | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ४६१            | ७ <b>⋶०</b> ५ ४४ <i>±</i> ४ | विरह अंग वर्णन<br>(शतक) | १८३८ ई.   | -        | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ४६२            | ७८४३/४३ <b>६</b> १          | विवेक तरंग              | -         | _        | १८३७ ई. | हिन्दी        | नागरी    |
| ४६३            | ७८४१/४३६१                   | विवेक शतक               | _         |          |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
| ४६४            | ८०२३/४५९५                   | विषापहार                | _         | _        | -       | हिन्दी        | नागरी    |
| <i>8 ई प्र</i> | ८०३१/४५२०                   | वैराग्य शतक             | _         | _        | १६२६ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |
|                |                             |                         |           |          |         |               |          |
|                |                             |                         |           |          |         |               |          |
|                |                             |                         |           |          |         |               |          |
|                |                             |                         |           |          |         |               |          |

| आकार<br>(सेमी०)             | पृ०सं०  | पंक्ति<br>प्र०पृ०                                                     | अक्षर<br>प्र•पं•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परिमाण<br>(अनु०)                                                                                                         | दशा                                                                                                                                                                                                     | प्राप्तिस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90                          | 99      | 92                                                                    | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98                                                                                                                       | 94                                                                                                                                                                                                      | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~~~.<br>२२.५ × २१.५         | ४०      | 9 द                                                                   | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६७४                                                                                                                      | पूर्ण                                                                                                                                                                                                   | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर,<br>(उ॰ प्र॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इस ग्रन्थ में भक्तिविषयन<br>लगभग ६४ छन्द हैं। इन छन्दें<br>में भक्ति की भाव-विह्नलता क<br>निरूपण कवित्त व घनाक्षरी में<br>किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>२२.५</b> × ११.५          | १२      | 97                                                                    | क् ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३४                                                                                                                      | पूर्ण                                                                                                                                                                                                   | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान् रे<br>भक्त का विरह कितना असह<br>है, विविध दृष्टान्तों व<br>माध्यम से १०२ दोहों<br>वर्णन किया गया है। यह एक<br>भवितपरक काव्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ृ१६ × इ.२                   | २०      | e e                                                                   | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55                                                                                                                       | पूर्ण                                                                                                                                                                                                   | श्री बलवीर<br>सिंह, दतिया,<br>(म॰प्र॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यह २६ कवित्तों का संग्रह है<br>जिसमें योग मार्ग, शिव-शिक<br>एवं निर्गुण ब्रह्म आदि का प्रति<br>पादन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 <b>६.</b> ६ × <b>६.</b> २ | Ę       | 9                                                                     | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ं २४                                                                                                                     | पूर्ण                                                                                                                                                                                                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इसमें १०० दोहों में निर्गु<br>ब्रह्म का निरूपण किया गया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <sup>2</sup> २१ × १६        | 8       | २६                                                                    | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५                                                                                                                       | पूर्ण                                                                                                                                                                                                   | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इसमें भगवान् की भक्ति व<br>वर्णन है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₹२. <b>५</b> × २०           | ४२      | 9 %                                                                   | 9=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४६ इ                                                                                                                     | पूर्ण                                                                                                                                                                                                   | ज्ञालयर<br>डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रस्तुत ग्रन्थ में चार पचीसी<br>माध्यम से १०३ छन्दों में इ<br>शतक को पूर्ण किया गया है<br>ये पचीसी इस प्रकार से हैं-<br>१-जगहर्शन पचीसी, २-आद<br>दर्शन पचीसी, ३-तत्त्व-दर्श<br>पचीसी, ४-प्रेम पचीसी<br>महाकवि देवदत्त जी ने वैराक्<br>सम्बन्धी इस शतक में संसा<br>की नश्वरता एवं क्षणभंगुरत<br>आदि को दिखाया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | (सेमी०) | 90 99  77.4×79.4 40  77.4×99.4 97  98.6×6.7 70  98.6×6.7 8  79.4×98 8 | 90       99       98         22.4 × 29.4       40       95         22.4 × 29.4       97       97         94.5 × 2.7       20       9         94.6 × 2.7       40       9         94.6 × 2.7       40       9         94.6 × 2.7       40       9         94.6 × 2.7       40       9         94.6 × 2.7       40       9         94.6 × 2.7       40       9         94.7 × 2.7       40       9         95.7 × 2.7       40       9         96.7 × 2.7       40       9         96.7 × 2.7       40       9         96.7 × 2.7       40       9         96.7 × 2.7       40       9         96.7 × 2.7       40       9         96.7 × 2.7       40       9         97.7 × 2.7       40       9         97.7 × 2.7       40       9         97.7 × 2.7       40       9         97.7 × 2.7       40       9         98.7 × 2.7       40       9         98.7 × 2.7       40       9         98.7 × 2.7       40       9         98.7 × 2.7 | 90 99 97 98  77.4×79.4 40 96 78  77.4×99.4 97 97 90  96.6×6.7 70 9 70  79.6×6.7 8 9 70  79.8×6.7 8 9 70  79.8×6.7 8 9 70 | qo     qq     q२     q३     q४       २२.५×२१.५     ५०     १२     १२     ३०     १३५       १६×६.२     २०     ५०     २०     ६०       १६.६×६.२     ६०     २०     २०     २४       २१×१६     १०     १०     १५ | (सेमी॰)     पृष्क पृष्क प्राचित्र प्राच | पु०       पु० |

| क्रम सं०    | <br>ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम       | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | ो<br><b>लि</b> पिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|-------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------|-------|
| 9           | २                         | 3                   | 8         | <u>¥</u> | Ę                    | <u></u>               | 5     |
| <i>૪૬</i> ૬ | <br>  =328/8098           | शब्द सागर बानी      |           | रामअधीन  |                      | हिन्दी (अवधी)         |       |
| ४६७         | <b>८०७७/४</b> ४५२         | शिव (माहात्म्य)     |           | _        |                      | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ४६८         | ७=२२/४३७=                 | शिवस्तुति           | _         |          |                      | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ४६६         | <b>८०५</b> ४/४५३८         | श्री सत्यनारायण कथा |           |          | -                    | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| 860         | ७६८४/४३०४                 | सतसई                | १७६४ ई.   | _ <      | <b>₹</b>             | हिन्दी (ब्रजपद्य)     | नागरी |
|             |                           |                     |           |          |                      |                       |       |

|                      |                     |        |                   |                  |                  | 1      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                                          | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| દુ                   | 90                  | 199    | 92                | 93               | 98               | 94     | १६                                                                     | ঀ৾৾ড়                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ाण्डपन्न             | ₹ <b>२.</b> ५ × २५  | ४१६    | २२                | २६               | હર્દ્ધ દ         | ,      | श्रीमर्ता रानी<br>टण्डन एवं<br>श्री सन्त-<br>प्रसाद टण्डन,<br>इलाहावाद | प्रस्तुत ग्रन्थ में विषयानुक्रमणिका<br>के पश्चात् विविध विषयों का<br>यथा शब्दसागर, शब्दलीला,<br>दोहावली इत्यादि में मन को<br>बोधि करने हेतु एवं निर्गुण<br>ब्रह्म की उपासना एवं भिक्त<br>का विवरण है। ग्रन्थ पूर्णरूपेण<br>कीटदंशित है। लिपि से कृति<br>अत्याधुनिक प्रतीत होती है। |
| गण्डपत्र             | ₹ <b>४.</b> ५ × ११. | ५ १४   | 9                 | ₹२               | 58               | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान् शिव के<br>माहात्म्य वर्णन के साथ-ही-साथ<br>उनके दिव्य अलौकिक कार्यों<br>एवं निवास स्थान का वर्णन<br>किया गया है । ग्रन्थ पत्नाकार<br>है । लिपि से ग्रन्थ प्राचीन ज्ञात<br>होता है ।                                                                     |
| माण्डपत्र            | 98.4×90.            | .પ્ર   | १२                | १६               | 97               | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰)                   | सम्वादात्मक शैली में रिचत<br>इस ग्रन्थ में यशोदा और शिव<br>की बड़ी सरस वार्ता प्रस्तुत की<br>गयी है।                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत              | 9£.¥×98             | E      | श                 | 99               | ₹ 0 0            | अपूर्ण |                                                                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान् श्री सत्य-<br>नारायण का स्तवन ६ अध्यायों<br>में प्राप्त होता है। ग्रन्थ का<br>अन्तवाला भाग अप्राप्य है।<br>ग्रन्थ के मध्य में वहुत-सी अन्त-<br>कथाएँ निहित हैं।                                                                                         |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २४ × १६.५           | ७४     | .   १इ            | 28               | १०१३             | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)                   | लिपिकार ने ७०३ दोहों में इस<br>ग्रन्य को लिपिबद्ध किया है।<br>इसके रचियता को गोस्वामी<br>तुलसीदास माना है, जो नितान्त<br>भ्रमात्मक है। इस ग्रन्थ में<br>ज्ञान, नीति, भिक्त एवं वैराग्य<br>सम्बन्धी पदों को लिपिबद्ध<br>किया गया है।                                                |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लिपिकाल | भाषा          | लिपि               |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| 9           | 7                          | ą                 |           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę       | 9             | 5                  |
| ४७१         | ७८४४/४३६४                  | सत्यनारायण कथा    | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ :     | संस्कृत       | नागरी 🖁            |
| ४७२         | ७६०६/४४४३                  | सनेह लीला         | _         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८२६ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| ४७३         | ७७=४/४३६४                  | सप्त भूमिका       | _         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| ४७४         | द२द०/४६द <b>९</b>          | स्फुट छन्द        | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | हिन्दी        | नागरी<br>(अस्पष्ट) |
| ४७५         | <b>६</b> ०७२/४ <b>५</b> ४६ | स्फुट पद          | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८४१ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| ४७६         | ८००५/४५०८                  | चर्चरी (स्फुट पद) |           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
| <b>8</b> 00 | द <i>३७४</i> /४७५०         | स्फुट 'भजन'       | _         | गुलाब<br>पाठक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८६६ ई. | हिन्दी (अवधी  | <br>  नागरी<br>    |
| <b>४</b> ७८ | <i>==६१</i> /४ <u>६</u> ६६ | सारगीता           | _         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी              |
|             |                            |                   |           | No. of Concession, Name of |         |               |                    |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा     | प्राप्तिस्थान                                                  | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | 90                        | 99     | 92                | 93               | 98               | 94      | 9 ६                                                            | 99                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्र            | 9 <b>६.५</b> ×9२          | 78     | <b>5</b>          | २२               | १३२              | अपूर्णं | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया                        | इस अपूर्ण प्रति में कथावाचक<br>द्वारा सत्यनारायण की कथा<br>लिपिबद्ध है।                                                                                                   |
| माण्डपत              | ₹9 × £.¥                  | a P    | 9                 | २२               | १५४              | पूर्ण   | (म० प्र०)<br>डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ० प्र०) | प्रस्तुत ग्रन्थ में क्रुष्ण-कथा<br>विणत है। उद्धव-गोपी संवाद<br>की कथा बहुत ही मार्मिक है।<br>क्रुति सम्पूर्णरूप से १२८ दोहों<br>में है।                                  |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २२ × <b>१</b> २           | ¥      | <b>Al</b>         | ३२               | ४४               | पूर्ण   |                                                                | इस ग्रन्थ में परमात्मज्ञान की<br>विवेचना करते हुए कवि ने<br>ब्रह्म को ही मोक्ष का साधन<br>मानकर उसका गुणानुवाद<br>किया है।                                                |
| माण्डपत्न            | 9६.५×9३                   | ሂ      | 92                | 93               | २४               | अपूर्णं | मुजफ्फरनगर                                                     | प्रस्तुत ग्रन्थ में निर्वेद भाव से<br>भगवान् की भिक्त का उल्लेख<br>किया गया है।                                                                                           |
| माण्डपत्न            | १७ × <b>१</b> २. <b>४</b> | ₹ 0    | 93                | ঀড়              | २०६              | पूर्ण   | (भेंट स्वरूप)<br>कोटा,<br>राजस्थान                             | प्रस्तुत ग्रन्थ में २२ पद स्फुट<br>रूप से मिलते हैं, जिसमें किव ने<br>जीव-स्थिति का ज्ञान एवं माया<br>का आवरण हटाने के लिए<br>निर्वेद भाव से भिक्त का उप-<br>देश दिया है। |
| माण्डपत्न            | ्२१ <b>४</b> × १६.!       | x 2    | १इ                | २४               | २७               | अपूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर                            | इसमें कृष्ण और राम की भक्ति<br>के विषय में कुछ छन्द लिपि-<br>बद्ध किये गये है । अन्त में<br>सूरदास का नाम आया है।                                                         |
| माण्डपत्न            | २ <b>१</b> × १६.५         | ६ड     | १७                | 98               | ४८६              | अपूर्ण  | ,,,                                                            | प्रस्तुत ग्रन्थ सूरदास आदि<br>कवियों के भजनों का संग्रह है I                                                                                                              |
| माण्डपत्न            | 9 E. 7 × 9 o              | २५     | . ৩               | 90               |                  | अपूर्ण  | ,,                                                             | प्रस्तुत ग्रन्य मे श्रीमद्भगवद्-<br>गीता का सारांश ब्रजभाषा<br>गद्य में लिखा गया है।                                                                                      |
|                      |                           |        |                   |                  |                  |         |                                                                |                                                                                                                                                                           |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम         | ग्रन्थकाल | लिपिकार<br>:      | लिपिकाल        | भाषा                          | लिपि  |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------|
| ٩        | ٦ !                         | ₹                     | 8         | : ধ               | દ્             | 9                             | 5     |
| ४७६      | હ£≒ <b>ર</b> /૪૪ <b>£</b> ૫ | सावित्री कथा          |           | गौरीशंकर<br>मिश्र | १८६५ ई.        | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी |
| ४८०      | ⊏३७६/४७ ५२                  | सुखसनाथ               | _         | _                 | - 9            | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ४८१      | द३४६ <b>/</b> ४७३२          | सुखसागर<br>(भाषाबानी) |           | राम-<br>अधीन      | <b>१६००</b> ई. | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ४८२      | ७७ <i>⊏०</i>  ४ <i>३६</i> ४ | सूक्त संग्रह          | _         | _                 | १७=५ ई.        | ़िहन्दी (ब्रज)                | नागरी |
| ४८३      | ও=ওo\४४ <b>o</b> =          | सूर्यपुराण (अनुवाद)   | 9्इ८० ई   |                   |                | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ४५४      | ७५१०/४३७२                   | हनुमान बाहुक          | -         | _                 | _              | हिन्दी (ब्रज<br>मिश्रित अवधी) | नागरी |

|                     |                     |        |                   |                  |                  | ,                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा                                      | प्राप्तिस्थान                                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                         |
| - 3                 | 90                  | 99     | 9२                | 93               | 98               | १५                                       | 9 ६                                                                  | 9 હ                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न           | २ <b>६.५</b> × १७.५ | प्रद   | २२                | <b>q</b> es.     | ५१६              | पूर्णं<br>(जीणं<br>एवं<br>कीट-<br>दंशित) | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न           | े३८×३२.४            | १४६    | 20                | २४               | २३८५             | अपूर्ण                                   | रायबरेली                                                             | ग्रन्थ में भक्ति का प्रतिपादन<br>हुआ है । साथ ही गुरु-महिमा<br>वर्णित है । ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ<br>पर तिथिविषयक संकेत है ।                                                                            |
| माण्डपत्र           | ३२ × १ <b>५.</b> ५  | 9 5 3  | 9 स               | ₹                | २१५६             | पूर्ण                                    | श्रीमती रानी<br>टण्डन एवं<br>श्री सन्त-<br>प्रसाद टण्डन,<br>इलाहावाद | ग्रन्थ में राम, कृष्ण आदि की अध्यात्मिक, लीलाधाम आदि की गाथाएँ हैं। ग्रन्थ की लिपि अत्याधुनिक एवं ग्रन्थ कीट-दंशित भी है। ग्रन्थ की रचना दोहा, चौपाई एवं सोरठों में की गयी है।                         |
| प्रचीन<br>माण्डपत्न | 9 <b>२</b> ×२२      | २४     | स                 | # P              | २१६              | पूर्ण                                    | अज्ञात                                                               | इस सूक्त-संग्रह में ज्ञान, गुरु-दया,<br>भ्रम-विघ्वंस, गुरु-कृपा, उपदेश,<br>ज्ञान, गुरुदेव महिमा, ब्रह्मस्तोत<br>आदि विषयों की विवेचना<br>दोहा व चौपाई छन्द में की<br>गयी है।                           |
| माण्डपत्न           | २२ × ११             | २      | SP                | २५               | <b>१</b> इ ३ ्   | पूर्ण                                    | डॉ० नव<br>बिहारी मि <sup>ल-</sup><br>सीतापुर                         | इसमें सूर्य पुराण का अनुवाद<br>अवधी के दोहा, चौपाई छन्ट<br>में किया गया है। अनुवाद<br>अर्वाचीन होते हुए भी भाषायी<br>विकास की परम्परा में महत्त्व-<br>पूर्ण स्थान रखता है। इसमें<br>उन्नीस अध्याय हैं। |
| माण्डप <b>त्र</b>   | ዓያ.ሂ × ድ            | 88     | ሂ                 | २०               | १३८              | अपूर्ण                                   | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया                              | इस ग्रन्थ में तुलसीदास ने<br>हनुमान की वन्दना की है।                                                                                                                                                   |

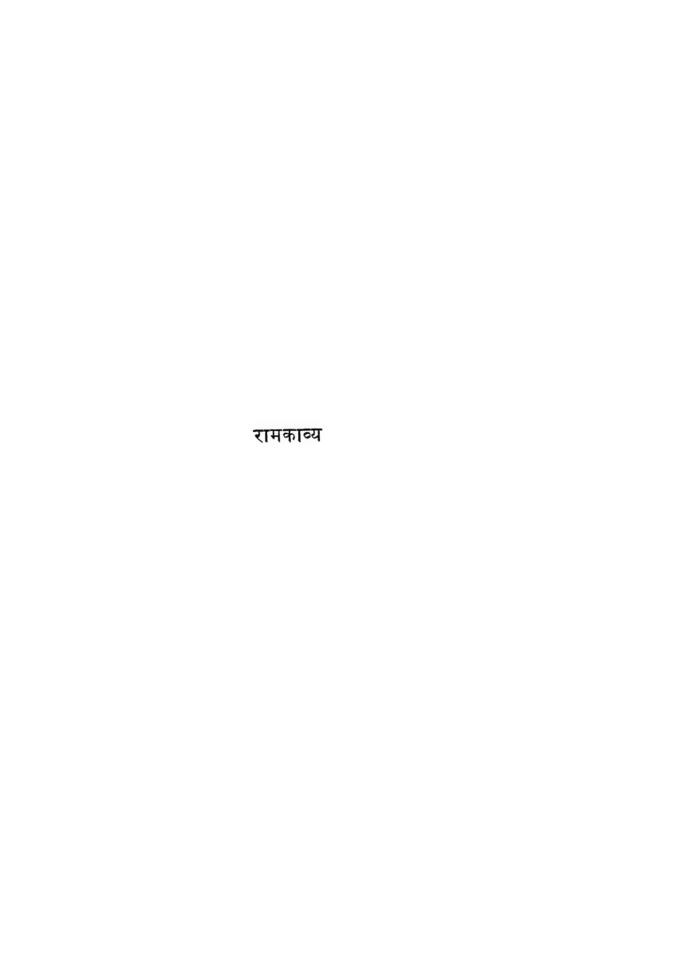

| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/विष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम            | ग्रन्थकाल | लिपिकार            | लिपिकाल | भाषा                | लिपि  |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------|-------|
| ٩            | २                           | 3                        | 8         | <u> </u>           | Ę       | <u> </u>            |       |
| ४५४          | दह७४ <b>/</b> ४७४ <b>१</b>  | अध्यात्म रामायण<br>(भषा) |           | मोतीराम            | १७५३ ई. | राजस्थानी<br>(गद्य) | नागरी |
| ४८६          | ≂३२ <u>६</u> /४७ <b>२</b> २ | अन्तर्देर्शन<br>(रावण)   |           | उदयशंकर<br>भट्ट    | १६५७ ई. | हिन्दी (पद्य)       | नागरी |
| ४८७          | ७६७०/४४८६                   | अवधविलास                 | -         |                    | १६०७ ई. | हिन्दी<br>(अवधी)    | नागरी |
| ४८८          | <b>৬</b> <u>६</u> १४/४४४८   | उपासना शतक               | १८३८ ई.   | -                  |         | हिन्दी (ब्रज)       | नागरी |
| ያፍና          | ८००३\४४०६                   | कवित्त रामायन            |           | छेदाराइ<br>बन्दीजन | १८३३ ई. | हिन्दी (ब्रज)       | नागरी |
| <b>8</b> % 0 | दर७३/४६ <i>द</i> द          | कवित्त रामायन के         | _         | -                  | १७३६ ई. | हिन्दी (ब्रज)       | नागरी |
|              |                             |                          |           |                    |         |                     |       |

| आधार              | आकार<br>(सेमी०)               | पृ०सं <b>०</b>   | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                 | 90                            | 99               | 92                | 93               | 98               | १४               | १६                                   | ঀৢ७                                                                                                                                                                                                           |
| गण्डपत्र          | २३ × २२                       | १४६              | २१                | २७               | २७६४             | पूर्ण            | श्रो सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में अध्यातम<br>रामायण की भाषा-टीका गद्य<br>में लिखित है। उत्तरकाण्ड के<br>१० अध्याय तक की कथा इस<br>कृति में प्राप्त होती है।                                                                 |
| आधुनिक<br>पत्न    | ₹ <b>२.</b> २ × २१ <b>°</b> ¹ | १ २३             | २०                | ₹०               | ४३१              | पूर्ण            | श्री उदय-<br>शंकर भट्ट               | यह एक खड़ीवोली का खण्ड-<br>काव्य है, जिसमें राम और<br>रावण के युद्ध का वर्णन है।<br>ग्रन्थ अत्याधुनिक एवं पत्नाकार<br>है।                                                                                     |
| नवीन<br>माण्डपत्न | २३ × १७                       | प्रह्य           | 98                | २०               | 8588             | पूर्ण            | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम<br>भगवान् राम की लीलाओं का<br>वर्णन रामचरित मानस के<br>अनुकरण पर किया गया है।<br>ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                                                                     |
| माण्डपत्र         | २३ × ११.४                     | ďź               | 97                | 28               | ११७              | पूर्ण            | 71                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में किव ने राम-<br>नाम की उपासना पर जोर<br>डालते हुए नाम के महत्त्व का<br>प्रतिपादन किया है। कृति में<br>कुल मिलाकर १०३ दोहे हैं।                                                             |
| माण्डपत्न         | २२ × १७                       | <b>८</b> ८<br>८८ | 95                | २०               | ११०३             | पूर्ण<br>(जीर्ण) | ,,,                                  | इसमें लिपिकार ने 'कवितावली<br>के छन्दों को लिपिबद्ध किया है<br>और उसे कवित्त रामायन की<br>संज्ञा से अभिहित किया है।<br>यद्यपि कवित्त रामायन अलग से<br>तुलसीदास की कोई रचना नहीं<br>है। प्रति कीट-दंशित है।    |
| माण्डपत           | ४५ × १३                       | 8                | ४०                | <b>9</b> 5       | ςς<br>0          | पूर्ण            | _                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामायण के<br>सुन्दरकाण्ड की कथा का वर्णन<br>है। साथ ही लंकाकाण्ड की<br>कथा का कुछ अंश किवत्तों के<br>माध्यम से विणित है। ये किवत्त<br>संख्या में मात्र २५ हैं। ग्रन्थ<br>महत्त्वपूर्ण है। |

| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं <b>०</b> | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार                   | लिपिकाल | भाषा                           | लिपि  |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| 9            | 7                             | 3             | 8         | ¥                         | Ę       | 9                              | 5     |
| ४६१          | ७६६३/४४८४                     | कवितावली      | १७३७ ई.   | _                         | १८३६ ई. | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरो |
| ४६२          | द२ <b>१</b> ५/४६४ <u>६</u>    | गीतावली       |           | _                         | -       | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
| <i>\$</i> 28 | ७६६२/४५०१                     | गीतावली       |           | _                         | -       | हिन्दी (ब्रज)                  | नागरी |
| 858          | ७८१६/४३७४                     | चिन्प्राण     |           | -                         | -       | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित अवधी) | नागरी |
| ጸቼጰ          | ७६२२/४४५६                     | दोहावली       |           | ठाकुर-<br>प्रसाद<br>शुक्ल | ৭ ০২ ई. | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
| ૪૬૬          | ७७३४/४३३६                     | दोहावली       |           | -                         | -       | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
|              |                               |               |           |                           |         |                                |       |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)          | पृ०सं०   | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र० पृ०                     | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                               | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = 5                 | 90                       | 99       |                   | 93                                    | 98               | 94     | 98                                          | 99                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत             | ₹ <b>३</b> × 9₹          | eR.      | 5                 | ૪૨                                    | १००८             | पूर्ण  | डॉ॰ नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर         | इस ग्रन्थ में गोस्वासी तुलसी<br>दासकृत 'कवितावली' के<br>लिपिवद्ध किया गया है। ग्रन्थ<br>के अनेक संस्करण विभिन्न<br>स्थानों से मुद्रित हो चुके हैं।                                           |
| माण्डपत्न           | २६.७ × १४.७              | १०४      | 99                | ३४                                    | १२५१             | अपूर्ण | _                                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पूर्ण रामायण<br>की कथा पदशैली में दी हुई<br>है। ग्रन्थ पत्नाकार, अपूर्ण एव<br>कीट-दंशित है। ग्रन्थ लिपि के<br>अनुसार प्राचीन ज्ञात होता है।                           |
| गण्डपत्न            | <b>ર</b> ૪.૫ × ૧૫        | १४       | 9 ३               | २०                                    | 998              | अपूर्ण | श्रीव्रजिकशोर<br>शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दितया | गीतावली की यह प्रति अपूर्ण<br>है। इसके अनेक संस्करण<br>गीता प्रेस एवं नवलिकशोर प्रेस<br>लखनऊ से निकल चुके हैं।<br>इसकी रचना गीतिशैली में<br>हुई है।                                          |
| गण्डपत्न            | <b>१२</b> ४ इ.५          | ४०       | O                 | 98                                    | १२६              | अपूर्ण | "                                           | इस ग्रन्थ में राम को जीवना<br>धार मानकर, इस भवसागर<br>से पार उतारने की विधि का<br>वर्णन निर्गुण शव्दावली में<br>किया गया है।                                                                 |
| ाण्डपत्न            | ₹ <b>१ × <u>६</u>.</b> ५ | m,<br>or | St                | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ४८५              |        | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर         | प्रस्तुत ग्रन्थ महाकिव तुलसी-<br>दासजी ने दोहावली के नाम<br>से लिख राम-नाम की महिमा<br>का उल्लेख किया। ग्रन्थ में ज्ञान<br>भक्ति, वैराग्य का प्रतिपादन<br>४८३ दोहों में किया गया है।         |
| प्राचीन<br> ण्डपत्न | २ <b>१.</b> ४ × १४       | ૧૨૪      | 9 €               | <b>9</b> 9                            | १०५४             | पूर्ण  | _                                           | गोस्वामी तुलसीदास द्वारा<br>रचित ७०२ दोहों वाले इस<br>ग्रन्थ में भक्ति एवं उपदेशपरक<br>भावों का समावेश किया गया<br>है। दोहों की संख्या के आधार<br>पर इसे सतसई की संज्ञा भी<br>दी जा सकती है। |

| क्रम स०       | ग्रन्थ सं०/वेष्ट <b>न</b> सं० | ग्रन्थ का माम   | ग्रन्थकाल                                 | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि  |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|
| 9             | ą                             | ₹               | 8                                         | ¥       | Ę       | <u> </u>              | 5     |
| ४६७           | द०४ <b>१</b> /४५२६            | दोहावली         | P. C. | _       | १८३० ई. | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| 852           | =083/882=                     | दोहावली         | _                                         | _       | _       | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| 5 77 77<br>57 | ८००४/४४१०                     | दोहानली रामायण  | _                                         | _       | १८६६ ई. | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| ¥00           | ७७०२/४३१६                     | नृत्य राघव मिलन | १७४७ ई                                    | रामसुख  | _       | हिन्दी<br>(ब्रज पद्य) | नागरी |
| ४०१           | ७७०३/४३१६                     | पद्य संग्रह     | _                                         | _       |         | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ५०२           | <i>७७४६</i> /४३४ <b>१</b>     | पदावली रामायण   | _                                         | _       |         | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
|               |                               |                 |                                           |         |         |                       |       |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०)                                                                                                                                      | दशा    | प्राप्तिस्थान                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 8                 | 90                        | 99     | 92                | 9 3              | 98                                                                                                                                                    | १५     | 4 ६                                                 | 99                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत             | २ <b>५</b> × १२.५         | ५५     | ૧૨                | ąο               | ६५२                                                                                                                                                   | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर                | प्रस्तुत ग्रन्थ में ५६५ ललित<br>दोहों में भगवान् श्रीराम के<br>गुणों का वर्णन किन ने किया है।                                                                                                                                      |
| माण्डपत             | २ <b>४.</b> ५ × १४        | ४६     | १२                | B,               | e, e. e. e.                                                                                                                                           | अपूर्ण | 23                                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में गोस्वामी तुलसी-<br>दास जी ने भगवान् श्री राम-<br>चन्द्र जी के गुणानुवाद एवं<br>नीति आदि का वर्णन ४१८<br>दोहों में किया है। ग्रन्थ की<br>लिपि सुस्पष्ट और पाठ्य है।                                             |
| माण्डपत्न           | २० × १५.५                 | 87     | 92                | २०               | ७०५<br>१                                                                                                                                              | पूर्ण  | ,,                                                  | इसमें गोस्वामी तुलसीदास की<br>रचना दोहावली को आद्यन्त<br>लिपिबद्ध किया गया है। ग्रन्थ<br>कीट-दंशित है। इसका प्रकाशन<br>विभिन्न स्थानों से कई बार हो<br>चुका है। प्रतिप्रायः अपाठ्य है।                                             |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २०.४ × १६.४               | li7.   | <b>9</b> ¥        | 20               | 7. C. P. P. C. P. P. C. P. P. C. P. | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म०प्र०) | इस ग्रन्थ में राघव से मिलने<br>के लिए पद्यात्मक रूप का<br>आश्रय लिया गया है, जिसमें<br>नृत्यशैली का अनुगमन है।<br>सीता और राम नृत्य करते हैं।<br>हिन्दी के रसिक-सम्प्रदाय के<br>भक्तिकाव्य की दृष्टि से इसका<br>किंचित महत्त्व है। |
| माण्डपत्न           | २०.५ × १६.५               | ४०     | 9२                | ૧૬               | त्र o                                                                                                                                                 | अपूर्ण | 27                                                  | इस ग्रन्थ में तुलसी आदि राम-<br>भक्त कवियों के स्फुट पदों को<br>लिपिबद्ध किया गया है।                                                                                                                                              |
| माण्डपत             | २२. <b>५</b> × <b>१</b> ६ | ७२     | ૧૭                | २०               | ७६४                                                                                                                                                   | अपूर्ण | ,,                                                  | इस अपूर्ण ग्रन्थ में किसी राम-<br>भक्त ने तुलसी की रचनाओं में<br>से कुछ स्फुट पदों को लिपिबद्ध<br>किया है। ग्रन्थारम्भ के कुछ<br>पद कीर्तनशैली के अनुकरण<br>कहे जा सकते हैं।                                                       |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकार | लिपिकार          | लिपिकाल | भाषा                           | लिपि  |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|------------------|---------|--------------------------------|-------|
| 9        | 7                     | 3             | 8         | <u> </u>         | Ę       | 9                              | 5     |
| ५०३      | ७≂५७/४३६७             | पदावली रामायण | _         |                  | _       | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित अवधी) | नागरी |
| ४०४      | ≂०४२/४ <u>५२७</u>     | बरवै रामायण   | -         | सीता             | १८४३ ई. | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
| ५०५      | ७६६७/४३१४             | बारामासी      | _         |                  |         | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित अवधी) | नागरी |
| ४०६      | ७२७४/४७२२             | बारामासी      | -         | गोकुल-<br>प्रसाद | १८५६ ई. | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
| ५०७      | ७=६२/४४००             | भजन पदावली    | _         |                  |         | हिन्दी (अवधी)                  | नागरी |
|          |                       |               |           |                  |         |                                |       |

| आधार         | आकार<br>(सेमी०)             | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                              | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ક્ક          | 9,0                         | 99             | 97                | 93               | 98               | 94     | 95                                                         | ঀ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| देशी<br>कागज | ৭৬.ৼ × <b>१</b> ঀ.ৼ         | २४             | q ex              | 9 €              | १६२              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰)       | इस ग्रन्थ में रामभक्ति का<br>उल्लेख है और लिपिकार ने<br>इसे गोसाईं तुलसीदास की<br>रचना माना है। परन्तु भाषिक<br>स्तर पर इसके रचयिता उनसे<br>भिन्न प्रतीत होते हैं।                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न    | २२ × १२                     | R              | 99                | २४               | 9् ५             | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ० प्र०)          | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामायण की<br>बालकाण्ड से लेकर उत्तरकाण्ड-<br>पर्यन्त की कथा का प्रतिपादन<br>बरवै छन्द में है।                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न    | २४. <b>५</b> × <b>१</b> ७.५ | 5              | १४                | २४               | 58               | पूर्ण  | श्री नवल-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)        | इस ग्रन्थ में राम-रावण की<br>लड़ाई का वर्णन स्फुट छन्दों में<br>करके बारह मासों का सांगो-<br>पांग वर्णन किया गया है।<br>ग्रन्थान्त में लिपिकार एवं लिपि-<br>काल का नाम अज्ञात है।                                                                                                                                              |
| माण्डपत्र    | <sup>१</sup> २३ × १६        | ąγ             | 5                 | 98               | 85               | पूर्ण  | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़<br>दतिया<br>(म० प्र०) | तुलसी के नाम पर प्राप्त इसमें<br>बारहों महीनों के अन्तर्गत<br>प्रकृति के न्यापारों का निरूपण<br>किया गया है। इसका शिल्प<br>पक्ष मानस के रचयिता गोस्वार्म<br>तुलसीदास से नितान्त भिन्न है।                                                                                                                                      |
| माण्डपत्न    | ' <b>१</b> ४ × १२.४         | २७             | 98                | २४               | २ ६ ४            | अपूर्ण | श्री हरिदास<br>मुखिया, नौटा<br>(झाँसी)                     | इस अपूर्ण ग्रन्थ में रामचरित<br>की मुख्य घटनाओं को केन्द्र<br>मानकर भजनों की रचना की<br>गयी है। कहीं-कहीं वनवास<br>जैसे प्रसंगों में अलख जगाकर<br>निर्मुण मत का प्रभाव स्वीकार<br>किया गया है। भजन की शैली<br>में रचित होने के कारण इसे<br>भजन पदावली की संज्ञा दी जा<br>सकती है। इसमें रचयिता का<br>नाम तुलसीदास दिया हुआ है। |

| क्रम सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम                    | ग्रन्थकाल                | लिपिकार                 | लिपिकाल         | भाषा             | लि पि |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹                          | 3 <sup>i</sup>                   | 8                        | ¥                       | Ę               | 9                | 5     |
| ४०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | मरथ की बारामासी                  | _                        | _                       | -               | हिन्दी (व्रज)    | नागरी |
| ५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>७८०६</i> /४ <i>३७</i> ० | मगनमस्त की बारा <b>-</b><br>मासी | _                        | _                       | _               | हिन्दी (ब्रज)    | नागरी |
| ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७इइ३/४५०१                  | राम अनुग्रह                      | <b>१</b> = १६ <b>ई</b> . | प्रधान<br>रघुनाथ<br>सिह | १६४० ई.         | हिन्दी (ब्रज)    | नागरी |
| ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द३ <b>६०</b> /४७६३         | राम-गीतावली                      |                          | _                       | <b>१</b> =१२ ई. | हिन्दी (ब्रज)    | नागरी |
| ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≂३५≗/४७४१                  | रामचन्द्रिका                     | _                        |                         | १६३५ ई.         | हिन्दी<br>(अवधी) | नागरी |
| and the second of the second o |                            |                                  |                          |                         |                 |                  |       |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं <b>०</b> | परिमाण<br>(अनु०)    | दशा              | प्राप्तिस्थान                                             | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | 90                        | 99     | 92                | 93                       | 98                  | १५               | 9६                                                        | 9'9                                                                                                                                                                                                                                              |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | <br>  95.4 × 99.4         | 99     | 99                | 97                       | ४४                  | पूर्ण            | श्री जगदीश-<br>शरण<br>बिलगइयाँ,<br>मधुप पट्टापुर<br>दतिया | बारह मासा शैली में प्रस्तुत<br>इस ग्रन्थ में राम-जन्म की कथा<br>से भरत के राजा होने तक की<br>बात कहकर भाग्य की प्रधानता<br>को प्रमाणित किया गया है।<br>लोक तात्त्विक दृष्टि से इसकी<br>सरसता सराहनोय है।                                         |
| आधुनिक<br>माण्डपत   | 95.4×99.4                 | 98     | 99                | 92                       | ५ड                  | पूर्ण            | ,,                                                        | इस ग्रन्थ में राम वनगमन से<br>रावण दरवार में अंगद परा-<br>क्रम तक का उल्लेख वारहमासा<br>शैली में किया गया है। हनु-<br>मान् की सेना के पराक्रम को<br>देखकर देवताओं को अत्यधिक<br>हर्ष हुआ है। इस कथ्य को<br>कवि ने प्रस्तुत किया है।              |
| <b>म</b> ण्डि र त   | ₹ <b>४.</b> ५ × १५        | ४५३    | 98                | २०                       | <i>∓द</i> ६४        | पूर्ण            | श्री व्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़<br>दितया             | इस ग्रन्थ में राम अनुग्रह ने 'राम' के अनुग्रह पर वार्ता- शैली में रामायण की सुतीक्ष्ण वाली घटना को लेकर विशष्ठ एवं राम से वार्ता कराकर अपनी आस्था उनके प्रति विभिन्न छन्दों में व्यक्त की है। ग्रन्थ का शिल्प पक्ष श्रीमद्- भागवत की शैली पर है। |
| माण्डपत्र           | २२ × १६                   | २२३    | 99                | २५                       | <b>૧<u>૬</u>૧</b> ६ | पूर्ण            | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामायण की<br>कथा का आद्योपान्त वर्णन है।<br>ग्रन्थ विविध छन्दों में लिखा<br>गया है। ग्रन्थ कीट-दंशित है।                                                                                                                     |
| माण्ड               | २२. <b>५</b> × <b>१</b> ६ | 209    | २२                | २६                       | ३४४२                | पूर्ण<br>(जीर्ण) | 77                                                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामायण की<br>कथा का वर्णन आचार्य केशव-<br>दास जी ने नाना प्रकार के<br>छन्दों में किया है। ग्रन्थ ३६<br>प्रकाशों में विभक्त है।                                                                                               |

| क्रम सं ०   | ग्रन्य सं०/वेष्टन सं०           | ग्रन्थ का नाम               | ग्रन्थकाल | लिपिकार                  | लिपिकाल | भाषा                               | लिपि  |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| 9           | २                               | ą                           | 8         | <u>¥</u>                 | દ્      | 9                                  | =     |
| ५१३         | ७ <i>स्</i> दर्श,६८८            | रामचन्द्रिका                | _         | कुशाल दुवे               | १=०० ई. | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित बुन्देली) | नागरी |
| ४१४         | ७६६६/४४०४                       | रामचन्द्रिका                | _         |                          | १८६१ ई. | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित बुन्देली) | नागरी |
| ሂባሂ         | ७९३७/४४७०                       | रामचन्द्रिका                |           | सेवक-<br>राम<br>व्रिपाठी | १७५७ ई. | हिन्दो (ब्रज)                      | नागरी |
| <b>५</b> १६ | <i>७</i> इ२४/४४४ <i>६</i>       | रामचन्द्रिका                | _         | ठाकुरसिह                 | १८२७ ई. | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्चित वुन्देली) | नागरी |
| <b>५</b> १७ | <i>७</i> द ३ <b>४</b> / ४ ३ द ७ | रामचन्द्रिका<br>(लव कुशाया) | _         |                          | १८३७ ई. | हिन्दी<br>(बुन्देली ब्रज)          | नागरी |
|             |                                 |                             |           |                          |         |                                    |       |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)             | पृ०सं०   |     | अक्षर<br>प०पृ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा   | प्राप्तिस्थान                                     | अति <b>रि</b> क्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------|----------|-----|----------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                   | 90                          | 99       | 97  | 93             | 98               | 94    | १६                                                | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न            | २३ × १४.५                   | २६४      | २२  | २०             | ३६३०             | पूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर              | ग्रन्थ की प्रति महत्त्वपूर्ण है।<br>इसमें केशवदास की राम-<br>चन्द्रिका को लिपिवद्ध किया<br>गया है।                                                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्र            | २०.५ × १=                   | מי<br>מי | 9 % | २०             | ३१८०             | पूर्ण | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दितया    | रामचिन्द्रका की यह पूर्ण<br>प्रति है। इसके लिपिकार का<br>नाम अज्ञात है। ग्रन्थ के अनेक<br>संस्करण अनेक जगहों से निकल<br>चुके हैं। यह रचना केशव के<br>छन्द-ज्ञान-प्रदर्शन को प्रमाणित<br>करती है।                                                                                                      |
| माण्डपत्न            | २ <b>=</b> × १५.५           | 9 द ४    | 93  | ४८             | ३६१५             | पूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ० प्र०) | रामचित्रका नामक इस ग्रन्थ<br>की रचना आचार्य केशवदास ने<br>की है, जिसमें उन्होंने राम के<br>यश का वर्णन विविध छन्दों में<br>किया है। 'रामचन्द्र की चित्रका<br>बरनत है वह छन्द' से यही<br>ध्विन निकलती है कि आचार्य<br>केशवदास छायावादी हैं, कोरे<br>हृदयवादी नहीं। हृदय और<br>वृद्धि में यही अन्तर है। |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | ₹ <b>\$</b> × <b>१</b> ₹.५  | ३७३      | 5   | ३६             | ३३५६             | पूर्ण | 7)                                                | रामचिन्द्रका की यह प्रति पूर्ण<br>है। इसमें लिपिकार का न'म<br>ठाकुर''''' सिंह है। ग्रन्थान्त<br>में तुलसी का एक दोहा लिपि-<br>कार ने लिपिबद्ध किया है।<br>रामचिन्द्रका की यह प्रति<br>महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                |
| माण्डपत              | <sup>'</sup> २४× <b>१</b> २ | ४=       | 90  | ३०             | ४४०              | पूर्ण |                                                   | इस ग्रन्थ में केशवदास की<br>रामचित्रका के उनतालीसवें<br>प्रकाश को लिपिबद्ध किया गया<br>है। इसमें राम के वंशजों के<br>पराक्रम का परिचय कराया<br>गया है।                                                                                                                                                |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                                                  | ग्रन्थ का नाम                                           | ग्रन्थकाल                 | <br> <br> लिपिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लिपिकाल | भाषा          | लिपि    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 9        | 2                                                                      | ż.                                                      | 8                         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę       |               | 5       |
| ५१६      | ७६६२/४२६१                                                              | रामचरित मानस                                            | -                         | मिट्ठूलाल<br>प्रधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८१४ ई. | हिन्दी (अवधी) | नागरी   |
| ५१६      | ७६ <i>६७</i> /४२ <u>६</u> ४                                            | रामचरित मानस                                            | <b>१</b> ५७४ <del>ई</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | हिन्दी (अवधी) | ) नागरी |
| ४२०      | <b>=२२</b> ४/४६४७                                                      | रामचरित मानस<br>(अयोध्याकाण्ड)                          | १५७४ ई                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | हिन्दी (अवधी  | ) नागरी |
| ५२१      | द३३द/४७२७                                                              | रामचरित मानस<br>(अयोध्याकाण्ड)                          | _                         | शीतल<br>ठठेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८५० ई  | हिन्दी (अवधी  | ) नागरो |
| ४२२      | ७६ <i>६</i> ८/४३१४                                                     | रामचरित मानस<br>(अयोध्याकाण्ड)                          | १५७४ र                    | ई. पण्डित<br>दयाराम<br>तिवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | िहिन्दी (अवधी | ) नागरी |
|          | medical and an accommon to his array of the first of the contract that | alan medikaka esekanaan kanang sijanjang kalangan ang a |                           | The state of the s |         |               |         |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं०  | पंक्ति<br>प्र• पृ० | अक्षर<br>प्र <b>ं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55                   | 90                  | 99      | १२                 | Αź                      | 98               | 9 ५              | 9 €                                                  | q:3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत              | ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ \$      | ६०४     | २०                 | 28                      | £0 40            | पूर्ण            | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰) | गोस्वामी तुलसीदास कृत<br>'रामचरित मानस' की यह<br>पृणे प्रति हैं, जिसके लिपिकार<br>मिट्ठूलाल प्रधान हैं। इस<br>ग्रन्थ में गोस्वामी जी ने राम<br>के सम्पूर्ण जीवन का चित्रण<br>किया है।                                                                    |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | <b>१७</b> × ३०      | १४६     | ્વ <b>ર</b>        | ४४                      | २६२२             | अपूर्ण           | "                                                    | इस खण्डित प्रति में अयोध्या-<br>काण्ड के ही कुछ प्रसंगों को<br>लिपिबद्ध किया गया है।<br>प्रारम्भ और अन्त के संस्कृत<br>क्लोकों को भी लिपिकार ने<br>लिपिबद्ध नहीं किया है।                                                                                |
| माण्डपत              | <b>२१.५ १</b> २.५   | 9,<br>R | 9 €                | ₹8                      | ११७६             | अपूर्ण<br>खण्डित | अज्ञ त                                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में 'जब ते राम व्याहि घर आये' से प्रारम्भ होकर 'हरन कठिन किल कलुष कलेषू । महामोह निसि दलन दिनेसू।' तक की अयोध्याकाण्ड की कथा का वर्णन है। आदि का पृष्ठ तथा ६-२७, २६-४६, ७३, ६६, ५०६ पृष्ठ लुप्त हैं। ग्रन्थ का मंगलाचरण नहीं प्राप्त है। |
| माण्डपत्न            | ₹ <b>४</b> × 9६     | २५०     | 99                 | 9<br>P                  | ३१७६             | अपूर्ण           | _                                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के द्वितीय सोपान<br>अयोध्याकाण्ड की कथा का<br>वर्णन है। ग्रन्थ कीट-दंशित है।                                                                                                                                         |
| माण्डप <b>त्न</b>    | <b>२४.</b> ५ × १७.५ | 9 % 0   | २४                 | 25                      | ± € 0            | अपूर्ण           | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दितया<br>(म० प्र०) | इस अपूर्ण ग्रन्थ में अयोध्या-<br>काण्ड (रामचरित मानस) को<br>लिपिवद्ध किया गया है। प्रति<br>प्राचीन है।                                                                                                                                                   |

| क्रम सं०      | ग्रन्थ सं० विष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                  | ग्रन्थकाल | लिपिकार             | लिपिकाल   | भाषा             | लिपि  |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------|
| 9             | 2                           | 3                              | 8         | प्र                 | ε         | 9                | Ξ.    |
| ५२३           | ७= <u>६</u> १/४४२६          | रामचरित मानस<br>(अयोध्याकाण्ड) | -         | दुर्गाप्रसाद<br>राम | १८२७ ई.   | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
| ५२४           | ७===/४४२३                   | रामचरित मानस<br>(अयोध्याकाण्ड) | _         | ब्रह्मवदा<br>सेन    | १७५८ ई.   | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
| <b>પ્</b> રપ્ | ७८६४/४४३०                   | रामचरित मानस<br>(अयोध्याकाण्ड) | १५७४ ई    |                     | _         | हिन्दी<br>(अवधी) | नागरी |
| ५२६           | ≂२२ <b>न</b> /४६ <b>५</b> ६ | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)   |           | वैष्णवदास           | न १७८८ ई. | हिन्दी<br>(अवधी) | नागरी |
| ५२७           | <i>६२२३</i> /४६५७           | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)   | १५७४ ई    | -                   | _         | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
|               |                             |                                |           |                     |           |                  |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)        | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र∘पं∘ | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>  | 90                     | 99     | 92                | 93               | 98               | १५               | १६                                   | 96                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत   | २४ × १०                | R 9 &  | 9                 | R<br>R           | २२१२             | पूर्ण            | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के अयोध्याकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है। लिपिकार ने<br>ग्रन्थारम्भ के मूल संस्कृत<br>क्लोकों को लिपिबद्ध नहीं<br>किया है। ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                                  |
| माण्डपद   | २३ × १२.४              | २२२    | 97                | W. O             | २४६५             | पूर्ण            | ,,                                   | इस ग्रन्थ में 'रामचरित मानस'<br>के अयोध्याकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है। ग्रन्थारम्भ में<br>लिपिकार ने रामचरित मानस<br>के मूल प्रारम्भिक संस्कृत<br>श्लोकों को लिपिबद्ध नहीं<br>किया है। ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। |
| माण्डपत   | २४. <b>५</b> × १३      | ४४     | 99                | 3.0              | ४४३              | अपूर्ण           | 77                                   | गोस्वामी तुलीदासकृत राम-<br>चरित्र मानस के द्वितीय सोपान<br>अयोध्याकाण्ड की इस प्रति<br>में भाषा की दृष्टि से राजस्थानी<br>का प्रयोग बराबर मिलता है।<br>ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय अपूर्ण है।                            |
| माण्डपत   | २३.१ × १२.५            | 9 60   | 90                | २६               | ६१२              | पूर्ण            | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के अरण्यकाण्ड की कथा<br>का वर्णन है। प्रतिलिपिकर्ता<br>का नाम वैष्णवदास लिखा<br>गया है।                                                                                         |
| म≀ण्डपत्न | 9 <b>ક</b> . પ્ર × 9 ર | २४     | <u>r</u>          | २०               | 920              | अपूर्ण<br>खण्डित | अज्ञात<br>ज                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में कथा 'सुनत<br>अगस्त तुरत उठि घाए।<br>हरि बिलोकि लोचन जल<br>छाए।' से प्राप्त होती है<br>और अन्त की कथा का एक<br>सोरठा अधूरा है। मध्य के<br>कुछ पृष्ठ कृति में नहीं हैं।                           |

| क्रम सं०         | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                         | ग्रन्थकाल      | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा          | लिपि                                                                 |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  | <del></del>           | 3                                     | 8              | ¥       | ٤       | 9             | 5                                                                    |
| <u>५</u> २८      | =२२१/४६५५             | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)          | १५७४ ई.        |         | १८७८ ई. | हिन्दी (अवधी) | नागरी                                                                |
| <del>પ્</del> રલ | द्धः । द्र            | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)          | -<br>-         |         | _       | हिन्दी (अवधी) | नागरी                                                                |
| ४३०              | ७६६५/४२८७             | रामचरित मानस<br>(अ <b>र</b> ण्यकाण्ड) |                |         |         | हिन्दी (अवधी) | नागरी                                                                |
| ५३१              | ७६६६/४३१४             | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)          | <b>१५७</b> ४ ई | _       | _       | हिन्दी (अवधी) | नागरी                                                                |
| <del>४</del> ३२  | ७६०२/५४३६             | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)          | -              | _       | १६५७ ई. | हिन्दी (अवधो) | नागरी                                                                |
| ¥\$\$            | <u>ଜଣ୍ଟଡ</u> /୫୫६୩    | रामचरित मानस<br>(अरण्यकाण्ड)          | _              |         | -       | हिन्दी (अवधी) | नागरी                                                                |
|                  |                       |                                       |                |         |         |               | annial mana hannina (Mal ) mer u u · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)   | नु ० सं ० <u> </u> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>०पं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा              | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह         | 90                | 991                | 97                | 93                        | 98               | १५               | 9 %                                                  | 9 ७                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गण्डवत्र  | २७ <b>×</b> १३    | מי<br>מי           | SP                | ₹8                        | ३१५.५            |                  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत   | . <b>२</b> ५ × १२ | ६७                 | 90                | 3,0                       | ६२८              | अपूर्ण           | ,,                                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के अरण्यकाण्ड की कथा<br>का वर्णन है। ग्रन्थ अपूर्ण है,<br>ग्रन्थ की अन्तिम चौपाई 'पुनि<br>सादर बोले मुनि नारद। सुनहु<br>राम गुन ग्यान विसारद।' तक<br>है। ग्रन्थ यत्न-तत्न कीट-दंशित<br>है। मध्य के ६ पृष्ठ अप्राप्य<br>हैं। प्रति पुरानी है। |
| माण्डपत   | ३४ <b>×</b> १५.५  | ₹४                 | 98                | ४=                        | ७१४              | पूर्ण            | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | तुलसीकृत मानस के अरण्य-<br>काण्ड की इस प्रतिलिपि में<br>प्रारम्भिक संस्कृत श्लोकों को<br>लिपिबद्ध किया गया है। दोहा,<br>चौपाई छन्द में इसकी रचना<br>हुई है।                                                                                                                      |
| माण्डात   | २४.५ × ९७.५       | <b>보</b> 보ર        | २०                | <b>२</b> २                | ভ৭ধ              | पूर्ण            | 11                                                   | तुलसीकृत मानस के अरण्य-<br>काण्ड की कथा को लिपिबद्ध<br>किया गया है। अन्त में लिपि-<br>कार ने क्षमा-याचना करते<br>हुए भगवान् की वन्दना की है।                                                                                                                                     |
| माण्डप्त  | २७× १३            | ১১                 | 99                | ३४                        | ५२३              | पूर्ण            | डॉ॰ नवल<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर<br>(उ॰ प्र॰)      | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के तृतीय सोपान अरण्य-<br>काण्ड की कथा वर्णित है।                                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्र | २२.५×११           | <i>¥</i> 5         | 97                | ३२                        | ६२४              | अपूर्ण<br>खण्डित | 11.                                                  | इस अपूर्ण ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के अरण्यकाण्ड को<br>लिपिबद्ध किया गया है।<br>प्रति कीट-दंशित है।                                                                                                                                                                            |

| क्रम सं०        | प्रन्थ सं०/वेप्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                     | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल         | भाषा                  | लिपि  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 9               | २                           | 3                                 | 8         | <u> </u>       | - Q             | <u></u>               | 5     |
| ¥ई8             | द२२२/४६ <b>५</b> ६          | रामचरित मानस<br>(उत्तरकाण्ड)      | १५७४ ई.   |                | -               | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| <del>४</del> ३४ | ७ <i>६६५</i> /४४ <i>५६</i>  | रामचरित मानस<br>(उत्तरकाण्ड)      |           | लेखनी<br>मिश्र | <b>१५५</b> ६    | हिन्दी <b>(अ</b> वधी) | नागरी |
| <del>४</del> ३६ | ≂२ <b>१</b> ≗/४६५३          | रामचरित मानस                      | _         | वैष्णव-<br>दास | १७८८ ई.         | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| <b>५</b> ३७     | <i>७७<b>द</b> द्व</i> /४३६६ | रामचरित मानस<br>(किष्किन्धाकाण्ड) | -         | _              | <b>१८४८ ई</b> . | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| <b>५</b> ३८     | ७८३७/४३८६                   | रामचरित मानस<br>(किष्किन्धाकाण्ड) | _         | _              | _               | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |
| ४३६             | ७६ <b>६</b> न∫४२ <u>६</u> ६ | रामचरित मानस<br>(किष्किन्धाकाण्ड) | _         | _              | -               | हिन्दी (अवधी)         | नागरी |

| आधार                   | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं०     |            | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द                      | 90                   | 99         | 92         | 93               | 98               | १५     | . ५६                                    | 9'9                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न              | २ <b>१.</b> ≂ × १२.३ | २°० €      | ıs         | २्               | ११४६             | अपूर्ण | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर    |                                                                                                                                                                                                     |
| . प्राचीन<br>माण्डपत्न | २६ × २०              | <b>5</b> 9 | २१         | २४               | १२७६             | पूर्ण  | 77                                      | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के उत्तरकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है। ग्रन्थ के अन्त<br>में संस्कृत के मूल श्लोकों का<br>अभाव है।                                                                 |
| माण्डपत्न              | ~ २३.५ × १२          | ४०         | 90         | २४               | ३७४              | पूर्ण  | "                                       | प्रस्तुत कृति में रामचरित<br>मानस के चतुर्थ सोपान की<br>कथा का वर्णन है।                                                                                                                            |
| माण्डपत्न              | 9७×99.¥              | <b>८</b> ४ | 99         | 99               | ३१८              | अपूर्ण | श्री मुन्नालाल<br>परसारिया,<br>दतिया    | इस अपूर्ण ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के किष्किन्धाकाण्ड को<br>लिपिबद्ध किया गया है।                                                                                                                 |
| माण्डपत्न              | 9७×9२                | טע         | [S         | ૧૬               | २४०              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | इस खण्डित प्रति में रामचरित<br>मानस के किष्किन्धाकाण्ड को<br>लिपिबद्ध किया गया है।<br>ग्रन्थारम्भ में प्रारम्भिक ग्लोकों<br>का अभाव है। ग्रन्थ का आरम्भ<br>'कवन हेत बन विचरहु स्वामी'<br>से हुआ है। |
| माण्डपत्न              | ₹४ × १५              | 98         | <b>9</b> 2 | ५०               | २इ६              | अपूर्ण | ,,                                      | इस ग्रन्थ में लिपिकार ने राम-<br>चरित मानस के किष्किन्धा-<br>काण्ड को लिपिबद्ध किया है।<br>प्रारम्भ के संस्कृत ग्लोकों को<br>इसमें लिपिबद्ध नहीं किया गया<br>है। ग्रन्थ अपूर्ण है।                  |

| क्रम सं०                | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ग्रन्थ का नाम                                                                                                  | ग्रन्थकाल                        | लिपिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लिपिकाल | भाषा             | लिपि  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 9                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                              | 8                                | प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę       | 9                | 5     |
| ४४०                     | ७७२८/४३३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रामचरित मानस<br>(किष्किन्धाकाष्ड)                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
| ሂያየ                     | ७६००/४४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रामचरित मानस<br>(किष्किन्धाकाण्ड)                                                                              | _                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _       | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
| ५४२                     | <br>  ଓଞ୍ଜ୍ୟ ୧୪୪ଓ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रामचरित मानस<br>(किष्किन्धाकाण्ड)                                                                              |                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
| ५४३                     | =२२ <i>६</i> /४६६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड)                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | हिन्दी (अवधी)    | नागरी |
| ጀሪሪ                     | <b>=२२७/४६५</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ामचरित मानस<br>(वालकाण्ड)                                                                                      | -                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | हिन्दी<br>(अवधी) | नागरी |
| <b>५</b> ८४             | द२२४/४६ <u>५</u> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रामचरित मानस<br>(त्रालकाण्ड)                                                                                   | १५७४ ई.                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | हिन्दी<br>(अवधी) | नागरी |
| man remindenderskrifter | han and directive discount of the control of the co | and a second of the second | parit 114 yelet v Transland 1146 | TO ACT MEDICAL PROPERTY OF THE |         |                  |       |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं०       | पंक्ति<br>प्र०पृ० | <br>अक्षर<br> प्र०पं० | परिमाण<br>(अनुर) | दशा    | प्राग्तिस्थान                        | अति न्किः विवर <b>ण</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | 90                   | 99           | १ १२              | 93                    | 08               | 94     | 9 €                                  | ৰুণ্ড                                                                                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत्न | २२ × १७              | २२           | १६                | <b>9</b> = :          | 955              | अपूर्ण | श्री बलवीर<br>सिह, दतिया             | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस वे<br>किष्किन्धाकाण्ड का प्रारम्भ व<br>अन्त का अंग लिपिबद्ध नहीं है।                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्र | २७ <b>×</b> १३.५     | ५२           | તા                | ३४                    | ५१३              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | प्रस्तुत ग्रन्थ बहुत ही स्पष्ट<br>रूप में लिखा गया है। गीता<br>प्रेस से प्रकाशित रामचरित<br>मानस से इसमें कुछ भिन्न<br>चौपाइयाँ भी हैं।                                                                                                                             |
| माण्डपत   | ₹ <b>₹.</b> ५ × ११.५ | გგ           | 5                 | ३२                    | इ४२              | पूर्ण  | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के किष्किन्द्याकाण्ड की<br>कथा का वर्णन है। इसमें<br>वालि-सुग्रीव-जन्म वर्णन एवं<br>वरदान प्राप्त करने की कथा,<br>उसके बाद दुदुम्भी नामक राक्षस<br>से वालि के युद्ध का अतिरिक्त<br>वर्णन है। ग्रन्थ यत्न-तत्न कीट-<br>दंशित है। |
| माण्डपत   | ं २७ <b>×</b> १५.४   | <b>q</b> &   | 92                | ₽°                    | ૧૬૨              | अपूर्ण | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के वालकाण्ड की कथा<br>का वर्णन है। ग्रन्थ के आदि-<br>अन्त के बहुत से पृष्ठ अप्राप्य<br>हैं। ग्रन्थ लिपि से प्राचीन जान<br>पड़ता है।                                                                                             |
| माण्डपत   | ्२६ × <b>१</b> ४     | ३ द <b>द</b> | 5                 | 28                    | २३२६             | अपूर्ण | मुजपफरनगर                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के बालकाण्ड की कथा<br>का उल्लेख हुआ है। ग्रन्थ लिपि<br>से प्राचीन है, किन्तु इसका<br>अधिकांश भाग कंटदंशित एवं<br>भग्नाबस्था में है।                                                                                             |
| माण्डपत्न | २० <b>.</b> ५ × १२.५ | ४१           | સ                 | 95                    | २५८              | अपूर्ण | अज्ञात                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में मानस के<br>बालकाण्ड की कथा का वर्णन<br>है। आदि के १५ दोहे अप्राप्य<br>हैं। साथ-ही-साथ मध्य के कई<br>पृष्ठ ग्रन्थ में नहीं हैं।                                                                                                                  |

| हम सं०      | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम              | ग्रन्थकाल | लिपिकार            | लिपिकाल   | भाषा          | लि पि  |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| ٩           | 7                          | ३                          | 8         | ধ                  | Ę         | <u> </u>      | 5      |
| ५४६         | द३३७/४७ <b>२</b> ७         | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड) | _         | -<br>1             | १८६५ ई.   | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| ४४७         | द३४३ <b>/</b> ४७२ <b>६</b> | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड) | १५७४ ई.   |                    | १=५१ ई.   | हिन्दी (अवधी) | नागर्र |
| ५४८         | द <i>३३६</i> /४७२७         | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड) | _         |                    | _         | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| <b>አ</b> ጽຮ | ७६७२/४४६१                  | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड) | _         | -                  | १ द ३६ दे | हिन्दी (अवधी) | नागर्र |
| ५५०         | ७==६/४४२४                  | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड) | -         | -                  | ৭৩=৩ ई.   | हिन्दी (अवधी) | नागर   |
| <b>५</b> ५१ | ७६२३/४४ <b>५७</b>          | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड) | १५७४ ई    | . छविनाथ<br>पण्डित | -         | हिन्दी (अवधी) | नागरं  |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र०पं• | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                                | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55                   | 90                        | 199            | 92                | 93               | 98               | १४     | 9६                                                           | ৭৩                                                                                                                                                                                            |
| माण्डपद              | ₹ <b>३.</b> ५ <b>९</b> ५  | ४५             | <b>d</b> 3        | 8년<br>8년         | <b>4 5 3</b>     | अपूर्ण | _                                                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के बालकाण्ड की कथा<br>का वर्णन है। ग्रन्थ खण्डित,<br>अपूर्ण एवं पत्नाकार है। ग्रन्थ<br>की लिपि अत्याधुनिक है। ग्रन्थ<br>कीट-दंशित है।                     |
| माण्डपत्न            | २ <u>६</u> .५ × १७.५      | ३५३            | 23                | १६               | ४०४६             | पूर्ण  | श्री माताम्वर<br>द्विवेदी,<br>श्रीनिवास-<br>धाम,<br>मिरजापुर | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के प्रथम सोपान की<br>कथा का वर्णन किया गया है।<br>ग्रन्थ की लिपि अति प्राचीन<br>प्रतीत होती है।                                                           |
| माण्डपत              | ₹ <b>३</b> × <b>१</b> ७.५ | 908            | 99                | ४०               | १४३०             | अपूर्ण |                                                              | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के प्रथम सोपान की<br>कथा विणत है। ग्रन्थ खण्डित,<br>अपूर्ण एवं पताकार है। ग्रन्थ<br>की दशा जीर्ण-शीर्ण है एवं<br>लिपि से यह अति प्राचीन ज्ञात<br>होता है। |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २ <b>५</b> × १५.५         | ३५६            | 95                | 95               | ३६०५             | पूर्ण  | _                                                            | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के बालकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है। ग्रन्थ पूर्ण है।                                                                                                        |
| माण्डपत्न            | ₹8×9₹                     | २७४            | 93                | ३२               | ३२८८             | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर                         | इस ग्रन्थ में 'रामचरित मानस'<br>के बालकाण्ड को आद्यन्त<br>लिपिबद्ध किया गया है।                                                                                                               |
| माण्डपत              | २३ <b>× १२.</b> ५         | 9=7            | ₫ ૐ               | ₹६               | २६६१             | पूर्ण  | ,,,                                                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में लिपिकाल<br>लिपिकार ने अवश्य ही दिया<br>था, किन्तु सम्वत् वाला भाग<br>कृति में अप्राप्य है। हाँ, लिपि-<br>काल देखने में अवश्य ही<br>प्राचीन लगता है।                       |
|                      |                           |                |                   |                  |                  |        |                                                              |                                                                                                                                                                                               |

| क्रम संव | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम               | ग्रन्थकाल | लिपिकार          | लिपिकाल | भाषा                   | लिपि     |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------|------------------------|----------|
| 9        | २                          | 3                           | . 8       | ¥                | ==      | <u>e</u>               | <u> </u> |
| ४४२      | ७६३६/४४७२                  | रामचरित मानस<br>(बालकाण्ड)  | -         |                  | _       | हिन्दी (अवधी-<br>त्रज) | नागरी    |
| ሂሂ३      | ⊏३३६/४७२७                  | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड) |           | _                | -       | हिन्दी (अवधी)          | नागरी    |
| ध्रुष    | ७६६६/४४६६                  | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड) | _         | -                | १≂५⊏ ई. | हिन्दी (अवधी)          | नागरी    |
| ሂሂሂ      | <i>७६८३</i> /४३०४          | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड) |           | लाला<br>द्वारिका | १=४१ ई. | हिन्दी (अवधी)          | नागरी    |
| ४५६      | ७७ <b>२</b> ७/४३३ <b>०</b> | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड) | _         | -                | -       | हिन्दी (अवधी)          | नागरी    |
|          |                            |                             |           |                  |         |                        |          |

| आधार               | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०)     | दशा    | प्राप्तिस्थान                                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ट                  | 90                        | 99     | 92                | 43               | 98                   | १५     | 9 €                                                                 | 9 3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न          | ४० × १६                   | \$\$   | 90                | <b>48</b>        | <b>१६७७</b> ४        | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                | इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में संस्कृत<br>के कुछ भक्तिपरक फ्लोक<br>लिपिबद्ध किये गये हैं। इसके<br>बाद बालकाण्ड के दोहों की<br>टीका ब्रजभाषा में की गयी<br>है। अवधी और टीका की<br>भाषा के रूप में ब्रज के संक्र-<br>मण की दृष्टि से यह महत्त्व-<br>पूर्ण है।     |
| माण्डपत            | ₹ <b>२.५</b> × <b>१</b> ७ | 9      | ૧૦                | 9                | ६५६                  | अपूर्ण | -                                                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित<br>मानस के षष्ठ-सोपान लंका-<br>काण्ड की कथा का वर्णन हुआ<br>है। ग्रन्थ पत्नाकार, खण्डिता-<br>वस्था में अपूर्ण है। ग्रन्थ की<br>लिपि अत्याधुनिक है। ग्रन्थ<br>कीट-दंशित है।                                                     |
| प्राचीन<br>माण्डपत | २६ <b>×</b> २०            | 905    | २१                | २४               | <b>૧</b> ૬૧ <i>૬</i> | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                                | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के लंकाकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है। ग्रन्थारम्भ में<br>मानस के समारम्भ संस्कृत<br>घलोकों को लिपिबद्ध नहीं किया<br>गया है। लिपिकार ने ग्रन्थ के<br>अन्त में एक सवैया लिखा है,<br>जिसमें लिपिकार का नामोल्लेख<br>नहीं है। |
| माण्डपत्न          | २३.५ × १६.५               | १४२    | २०                | <b>२</b> २       | १६५३                 | अपूर्ण | श्री हरदयाल<br>सक्सेना, मु०<br>पो० बरहा,<br>जिला भिण्ड<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के लंकाकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है । काण्ड के<br>प्रारम्भ के अंश इस ग्रन्थ में<br>नहीं हैं।                                                                                                                             |
| माण्डपत            | २२ <b>× १</b> ७           | क्ष    | २२                | २इ               | १५४०                 | अपूर्ण | श्री बलबीर<br>सिंह, दितया<br>(म० प्र०)                              | रामचरित मानस के लंकाकाण्ड<br>को लिपिबद्ध किया गया है,<br>जिसमें प्रारम्भ के ३६ दोहे<br>नहीं हैं।                                                                                                                                                           |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०∫वेष्टन सं०      | ।<br>ग्रन्थकानाम              | ग्रन्थकाल<br>प्रन्थकाल | लिपिकार<br>             | ्<br>लिपिकाल<br>                                                                                                                    | भाषा          | लिपि   |
|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 9        | ₹                          | 3                             | 8                      | l X                     | - <del>-</del> | 9             | 5      |
| ४४७      | ७७२६/४३२६                  | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड)   |                        | _                       |                                                                                                                                     | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| ४४=      | ७=६०/४४२५                  | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड)   |                        | वैष्णव-<br>दास          | १७८२ ई.                                                                                                                             | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| ሂሂዴ      | ७==७/४४२२                  | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड)   |                        | वाकल<br>मगजराज<br>चौहान | ৭=৩৩ ई.                                                                                                                             | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| ५६०      | ७६०=/४४४२                  | रामचरित मानस<br>(लंकाकाण्ड)   |                        | 7. 7.4                  | _ :                                                                                                                                 | हिन्दी (अवधी) | नाग री |
| ५६१      | ७ <i>६६७</i> /४४ <i>८६</i> | रामचरित मानस<br>(सुन्दरकाण्ड) |                        | लेखनी<br>मिश्र          | १=५५ ई.                                                                                                                             | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| ४६२      | ७६७६/४४६२                  | रामचरित मानस<br>(सुन्दरकाण्ड) | -                      | _                       | -                                                                                                                                   | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
| ¥ ६ म    | ७६७०/४२६=                  | रामचरित मानस<br>(सुन्दरकाण्ड) | -                      | -                       | _                                                                                                                                   | हिन्दी (अवधी) | नाग री |
| ५६४      | ७इद६/४४२१                  | रामचरित मानस<br>(सुन्दरकाण्ड) |                        | रामजी १<br>उसहा         | द के के <del>कि</del>                                                                                                               | हिन्दी (अवधी) | नागरी  |
|          |                            |                               |                        |                         |                                                                                                                                     |               |        |

| आधार                  | आकार<br>(सेमी०)         | पृ०सं०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                               | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~~~ <del>&amp;</del> | 1 90                    | 99          | 97                | 93               | 98               | १५     | 98                                                          | 99                                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत्न             | २२ × १३.५               | २=०         | १४                | 9 &              | १६६०             | अपूर्ण | श्री हरिदास<br>मुखिया,<br>झाँसी                             | यह रामचरित मानस के लंका-<br>काण्ड की खण्डित प्रति है,<br>जिसमें लिपिकार व लिपिकाल<br>दोनों का उल्लेख नहीं है।                                                                                           |
| माण्डपत्न             | २३ × १३                 | <b>4</b> ₹8 | 92                | २६               | १८६२             | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                        | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के लंकाकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है।                                                                                                                                  |
| नवीन<br>माण्डपत्न     | २७ × <b>१</b> ४         | २६२         | SP                | ३४               | २६५३             | पूर्ण  | 22                                                          | इसमें रामचरित मानस के<br>लंकाकाण्ड को लिपिबद्ध किया<br>गया है। प्रति सुपाठ्य है।                                                                                                                        |
| माण्डपत्न             | ₹£.३×१३ <b>.</b> ४      | १४०         | 90                | ३४               | १५३१             | पूर्ण  | 77                                                          | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के षष्ठ-सोपान लंकाकाण्ड की<br>कथा का वर्णन है। ग्रन्थ यत्न-<br>तत्र कीट-दंशित है।                                                                                         |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न  | २६ × २०                 | ३४          | <b>२</b> १        | २२               | ४६८              | पूर्ण  | <b>J1</b>                                                   | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>के सुन्दरकाण्ड को लिपिबद्ध<br>किया गया है।                                                                                                                                |
| माण्डपत               | २३ × १६                 | ०           | 9 %               | 20               | ₹00              | अपूर्ण | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इसमें रामचरित मानस के सुन्दरकाण्ड को लिपिबद्ध किया गया है। ग्रन्थ अपूर्ण है। ग्रन्थारम्भ 'जामवन्त के वचन सुहाए' से हुआ है।                                                                              |
| माण्डपत्न             | ₹४ × <b>१</b> ५         | २७          | 5                 | ४०               | २३८              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया                     | इस अपूर्ण ग्रन्थ में हनुमान् जी<br>के पराक्रम का वर्णन किया<br>गया है।                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न             | ₹ <b>१</b> × <b>१</b> १ | ७३          | 5                 | ₹₹               | ४८४              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                        | इस ग्रन्थ में गोस्वामी तुलसी-<br>दासकृत रामचरित मानस के<br>सुन्दरकाण्ड को लिपिबद्ध किया<br>गया है। मानस के मूल<br>प्रारम्भिक श्लोकों को इसमें<br>लिपिबद्ध किया गया है। प्रति<br>यत्न-तत्न कीट-दंशित है। |

| क्रम स०      | प्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                 | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल         | भाषा                  | लिपि     |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|----------|
| 9            | २                     | ₹                             | 8         | ২       | Ę               | ৬                     | 5        |
| ४६४          | ७६०३/४४३७             | रामचरित मानस<br>(सुन्दरकाण्ड) |           |         | <b>१</b> ८७८ ई. | हिन्दी (अवधी <b>)</b> | नागरी    |
| પ્ર ૬ ૬      | ७ <b>६</b> १६/४४५०    | रामचरित मानस<br>(सुन्दरकाण्ड) | -         | _       | १७६६ ई.         | हिन्दी (अवधी)         | नागरी    |
| ४६७          | ७८६७/४४३२             | रामनाम शतक                    | १ = ३ = ई | -       | _               | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी    |
| <b>પ્</b> લ્ | ७८६४/४४२६             | राम सलाका                     |           | -       | _               | हिन्दी (अवधी          | ) नागरी  |
| ۸ خ<br>وز    | लद्दे०⊀∖४४≦ट          | रामसलाका                      |           |         | १८८० ई          | े हिन्दी (अवधी        | ·) नागरी |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ <b>०</b> सं० | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                     | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| દ         | 90                   | 99              | 92                 | ٩ ३ .            | 98               | १५     | १६                                                | 99                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत   | ₹ <b>.</b> ५ × १२.५  | e,              | eg.                | מי<br>מי         | ४७३              | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ॰ प्र०) |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न | २३ <b>× १</b> २.७    | ५०              | 99                 | ३२               | ४४०              | पूर्ण  | 77                                                | इस कृति में गोस्वामी तुलसी-<br>दासकृत रामचरित मानस के<br>सुन्दरकाण्ड की कथा का वर्णन<br>है।                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत   | २ <b>३.</b> ४ × ११.४ | 97              | 97                 | й.<br>Б.         | १४४              | पूर्ण  | ,,                                                | प्रस्तुत ग्रन्थ में किव अनेक<br>शास्त्रों के माध्यम से राम-नाम<br>के महत्त्व का वर्णन करता है।<br>कुल मिलाकर इसमें १०२ दोहा<br>छन्द हैं। ग्रन्थान्त में इनके नाम<br>से ५ शतक लिखे हुए हैं—ऐसा<br>प्रतीत होता है।                                             |
| माण्डपत   | 98.4×99              | ¥°              | १५                 | <b>प</b> ३       | ₹ <b>%</b>       | अपूर्ण | ,,                                                | 'राम सलाका' नामक ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय रामचरित वर्णन है। इस ग्रन्थ में राम-जन्म से लेकर सुन्दरकाण्ड की सेतुबन्ध तक की कथा पाँच सगों में वर्णित है। प्रत्येक सर्ग में सात सप्तक हैं। दोहा छन्द में सम्पूर्ण रचना लिखित है। इनकी संख्या कुल मिलाकर २३७ है। |
| माण्डपत्न | <b>१६ X १</b> ३.७    | ጸፍ              | 99                 | २४               | ४८७              | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर              | इस कृति में राम के चरित्न का<br>सम्पूर्ण वर्णन अर्थात् बालकाण्ड<br>से लेकर लवकुशकाण्ड तक<br>का वर्णन है। इसमें सात सर्ग<br>हैं। प्रति सर्ग में सात सप्तक<br>हैं और प्रति सप्तक में सात<br>दोहे हैं।                                                          |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०              | ग्रन्थ का नाम             | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल | भाषा           | लिपि     |
|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------|
| 9        | 7                                  | Ą                         | 8         | <u> </u>       | Ę       | 9              | 5        |
| ४७०      | @58 <b>=</b> \8808                 | रामाध्वमेघ<br>(भाषानुवाद) |           | मधुसूदन<br>दास | १८३२ ई. | हिन्दी (अवधी)  | नागरी    |
| ५७१      | =088\8X5E                          | रामाज्ञा प्रश्न           | _         | _              | १८६८ ई  | . हिन्दी (अवधी | ) नागरी  |
| ४७२      | <i>द६६६</i> /४ <b>८</b> ६ <i>६</i> | विनय पत्निका              |           |                | _       | हिन्दी (अवधी   | ) नागरी  |
| ४.७ ३    | ७७१३/४३१६                          | विनय पत्निका              |           |                | -       | हिन्दी (अवधी   | ) नागर्र |
|          |                                    |                           |           |                |         |                |          |

| -         |                      |        |                   |                  | W-100            | ?      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                  | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 512       | 90                   | 99     | 92                | 93               | १४               | १५     | १६                                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| माण्डपत्न | ३ <b>१ ×</b> १६      | 2, 64  | 9३                | ४२               | ४४६७             | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर           | इस ग्रन्थ में पद्म-पुराण की<br>रामाश्वमेघ की कथा का भाषा-<br>नुवाद किया गया है। इसकी<br>रचना दोहा, चौपाई, सोरठा<br>छन्दों में की गयी है। ग्रन्थ<br>महत्त्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ पत्ना-<br>कार है।                                                                                                                                     |
| माण्डपत   | १७.५ × ११.५<br> <br> | C. C.  | 90                | ₹३               | <b>४</b> ३q      | पूर्ण  | श्री त्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दतिया | प्रस्तुत ग्रन्थ में रामचरित मानस<br>की कथा का वर्णन गोस्वामी<br>तुलसीदास जी ने बालकाण्ड से<br>आरम्भ कर उत्तरकाण्ड तक<br>सात काण्डों में सात सप्तकों के<br>माध्यम से किया है। प्रत्येक<br>सप्तक में सात दोहे हैं। भगवान्<br>राम से आज्ञा लेकर प्रकृत पूछने<br>के लिए एवं उसका शुभाशुभ<br>फल ज्ञात करने के लिए ग्रन्थ<br>लिखा गया है। |
| माण्डपत्र | 98.4×97              | १०५    | 9 %               | 99               | 45<br>68<br>68   | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न | २ <b>५ × १६.</b> ५   | १६२    | ৭৩                | 9 %              | १७३२             | अपूर्ण | श्री बलबीर<br>सिंह दितया,<br>(म॰ प्र॰)         | इस ग्रन्थ में विनय की शैली में<br>तुलसीदास के विनय पत्निका<br>के पदों को लिपिबद्ध किया<br>गया है, जिसमें लिपिकार का<br>उल्लेख नहीं हैं।                                                                                                                                                                                             |

| क्रम सं०      | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०        | ग्रन्थ का नाम         | ग्रन्थकाल | <br>लिपिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लिपिकाल           | भाषा                      | लिपि  |
|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| 9             | 7                            | 3                     | 8         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — <del>-</del> ६  | <u> </u>                  |       |
| ४७४           | ७७१६/४३२२                    | विनय पत्निका          |           | इन्दपूर्ण<br>चौबे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्ट<br>१६२<br>१६२ | हिन्दी<br>(ब्रजभाषा)      | नागरी |
|               |                              |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           |       |
| ५७५           | ≂० <i>६०</i> \४ <i>४ई</i> र् | विनय पत्तिका          | _         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८४३ ई.           | हिन्दी (अवधी)             | नागरी |
|               |                              |                       |           | The state of the s |                   |                           |       |
| ५७६           | =३६५/४७६६                    | विनय पतिका की<br>टीका | _         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | हिन्दी (व्रजभाषा<br>गद्य) | नागरी |
| <b>યુ હ</b> હ | ७७०१/४३१६                    | सिया सहचरी            | _         | कालिका<br>प्रसाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५४६ ई.           | हिन्दी (व्रज)             | नागरी |
| <b>५</b> ७=   | ८०४६/४५३०                    | स्तुति संग्रह         | _         | गंगाप्रसाद<br>मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८६१ ई.           | हिन्दी (अवधी)             | नागरी |
|               |                              |                       |           | A LANGE OF THE PARTY OF THE PAR |                   |                           |       |

|                           | आकार                                 | :           | पंक्ति            | अक्षर   | गामरीय           | ĺ      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------|------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                      | (सेमी०)                              | पृ०सं०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                               |
| 55                        | 90                                   | 99          | 92                | 93      | 98               | 94     | १६                                                   | ৭ ও                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत                   | <b>૨૪.</b> ૫ <b>ઝ ૧</b> ૬ <b>.</b> ૫ | १६६         | q q               | 30      | २०२६             | पूर्ण  | श्री वलवीर<br>सिंह, दतिया                            | इस ग्रन्थ में तुलसीदासकृत<br>विनय पित्रका को लिपिबद्ध<br>किया गया है। इसके साथ ही<br>ग्रन्थ के अन्त में रामायन<br>(रामचरित मानस) की आरती<br>लिखी गयी है।                                                                                                     |
| माण्डपत                   | ₹ <b>३.</b> ५× 9₹                    | २४€         | 5                 | २३      | १४१४             | पूर्ण  | -                                                    | गोस्वामी तुलसोदास जी रचित<br>ग्रन्थ पद्माकार एवं पूर्ण है।<br>कृति पूर्णरूपेण कीट-दंशित है।<br>लिपि से ग्रन्थ आधुनिक ज्ञात<br>होता है।                                                                                                                       |
| माण्डपत                   | : ₹₹ × ₹₹.¥                          | <b>१</b> ५० | २=                | २४      | ३५६४             | अपूर्ण | मुजप्फरनगर                                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में गोस्वामी<br>तुलसीदासकृत विनय पितका<br>की टीका की गयी है। यह<br>टीका हिन्दी गद्य में है। टीका-<br>कार अज्ञात है। ग्रन्थ में ७७<br>छन्दों की टीका की गयी है।                                                                               |
| आधुनिक<br>माण्डप <i>त</i> | २०. <b>५</b> × १६.                   | ४ १=        | १४                | २४      | 9 = \$           | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में किव ने सीता जी<br>की सिखियों के माध्यम से अपनी<br>वात कहने का प्रयास किया<br>है। इस प्रकार की शैली में किव<br>का व्यक्तित्व दुहरा हो जाता<br>है। यह ग्रन्थ किव ने विश्व-<br>नाथ जू को समिपत किया है।<br>यह भी रिसक सम्प्रदाय से<br>सम्बद्ध है। |
| माण्डपत्न                 | <sup>-</sup> १६ × १०                 | 8 ४         | ¥                 | 98      | १३४              | पूर्ण  | श्री श्यामाः<br>चरण खरे,<br>दितया                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में गोस्वामी<br>तुलसीदासकृत रामचरित मानस<br>में प्रयुक्त स्तुति विषयक सम्पूर्ण<br>छन्दों के साथ ही भूतनाथ शंकर<br>की संस्कृत के आठ श्लोकों में<br>वन्दना की गयी है। इसके साथ-<br>ही-साथ कुछ महामंत्र जैसी<br>चौपाइयाँ लिखी हुई हैं।          |

| Chileman and the State of the S |                       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |           |                 | 20      |                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-------------------------------|-------|
| क्रम सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रन्थकाल | लिपिकार         | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8         | ¥               | Ę       | 9                             | 5     |
| ५७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७७६०/४३५=             | हनुमान कवच मोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | _               | १८४६ ई. | हिन्दी (ब्रज<br>मिश्रित अवधी) | नागरी |
| ५५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७८४३/४३६४             | हनुमान चालीसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | _               |         | हिन्दी                        | नागरी |
| ५५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =०३६/४४२१             | हनुमान चालीसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _         | _               | १८८७ ई. | . हिन्दी (अवधी)               | नागरी |
| ५८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>द३६०</i> /४७४२     | हनुमान बाहुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _         |                 |         | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७=६३/४४०१             | हनुमान वाहुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _         | मेहरबान<br>दुवे | १८६१ ई  | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी |
| ५६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७७६३/४३५३             | हनुमान विक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | -               | _       | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी |

| आघार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ <i>०सं ०</i> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) |        | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = 4       | 90                   | 99              | 92                | 93               | 98               | . १४   | १६                                                   | ৭৬                                                                                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपत   | १७. <b>५</b> × १२.५  | תטי<br>המי      | 535               | २०               | २०३              | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दितया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में किन ने हनुमान्<br>जी की वन्दना किन सनैयों<br>में की है। यह तुलसीकृत<br>हनुमान बाहुक की शैली में<br>लिखा गया है। यह ग्रन्थ राम-<br>चरित मारस के रचिता<br>तुलसीदास से भिन्न तुलसीदास<br>का है।                                              |
| माण्डपत्न | 9 <b>६.</b> ५× 9२    | 5               | 5                 | 95               | <b>3</b> &       | पूर्ण  | 77                                                   | इस ग्रन्थ में चालीसा छन्दों में<br>हनुमान् की स्तुति की गयी है।<br>इसके रचयिता मानसकार<br>गो० तुलसीदास से भिन्न हैं।                                                                                                                                    |
| माण्डपत   | २२. <b>५ × १</b> ४.५ | ą               | 20                | <b>२</b> 9       | ૪                | पूर्ण  | डॉ० नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपद   | २३×१६.५              | २०              | 93                | २१               | ঀড়ঀ             | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में गो० तुलसीदास<br>जी ने व्याधि दूर करने हेतु<br>पवनसुत हनुमान की स्तुति की<br>है। साथ-ही-साथ इसमें हरिहर<br>की भी वन्दना है। कृति में कुछ<br>अधिक छन्द हैं जो प्रकाशित<br>हनुमान बाहुक से भिन्न हैं।<br>यह अपूर्ण ग्रन्थ पत्नाकार है। |
| माण्डपत्र | ₹१.५ × १३            | २५              | ľ                 | ₹ 5              | २३८              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ० प्र०)    | हनुमान् बाहुक नामक इस ग्रन्थ<br>में तुलसी के ५२ छन्दों को<br>लिपिबद्ध किया गया है। गीता<br>प्रेस से प्रकाशित हनुमान बाहुक<br>संस्करण से इसमें पर्याप्त<br>भिन्नता है।                                                                                   |
| माण्डपत्न | २ <b>३.५ × १</b> ६.५ | G               | 77                | २७               | . <b>9</b> ₹0    | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म०प्र०)  | इस अपूर्ण ग्रन्थ में हनुमान् जी<br>के पराक्रम का पद्मबद्ध वर्णन<br>किया गया है।                                                                                                                                                                         |



| क्रम सं०         | प्रन्थ सं०/विष्टन सं०<br>   | ग्रन्थ का नाम              | ग्रन्थकाल | लिपिकार                  | लिपिकाल     | भाषा                  | लिपि     |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 9                | 7                           | 3                          | 8         | <u> </u>                 | Ę           | 9                     | 5        |
| ४८४              | द३२० <b>/४</b> ७ <b>१</b> ६ | अज्ञात (समुद्र मन्थन)      | _         |                          | १६०२ ई.     | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी    |
| ५५६              | ७७५४/४३४४                   | अहिंसा पच्चीसी             | १८१७ ई    |                          | १६१७ ई.     | हिन्दी                | देवनागरं |
| ५५७              | ७६६०/४३०७                   | गुरुप्रकाश                 | ৭=४७ ई    | -                        |             | हिन्दी (ब्रज)         | नाग रो   |
| ४८८              | ७७११/४३१६                   | ग्वाल पहेली                | -         | _                        | _           | हिन्दी (ब्राज)        | नागरी    |
| ሂടዷ              | ७७६७/४३५७                   | चतुर्दिशतिनाम              | _         | _                        |             | प्राकृत               | नागरी    |
| X <del>2</del> 0 | =११०/४५=३                   | चनुसूरजसरोदय               | _         |                          | १८५४ ई.     | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी    |
| ሂዴባ              | =३४६/४७३४                   | चन्द्रलोक                  | _         | डॉ०राम<br>कुमार<br>वर्मा | - 9 ६ ६० ई. | हिन्दी गद्य           | नागरी    |
| ४६२              | ७७७२/४३६१                   | तीरंदाजी                   | _         | _                        | -           | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी    |
| ४८३              | दर्द <b>६/४६</b> ६ <b>१</b> | दली (दिल्ली) की<br>पातसाही | _         | _                        | _           | हिन्दी (गद्य)         | नागरी    |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)        | पृ०सं०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द                    | 90                     | 99          | 92                | 93               | 98               | १४     | १६                                                  | १७                                                                                                                                         |
| माण्डपत्र            | २६ × ११                | ३७          | 90                | ४०               | ४२५              | अपूर्ण | अज्ञात                                              | ग्रन्थ का आदि पृष्ठ अप्राप्त<br>होने से शीर्षक ज्ञात नहीं हो<br>पाता। कृति में समुद्र-मन्थन<br>से प्राप्त रत्नों की कथा का<br>उल्लेख है।   |
| भाधुनिक<br>माण्डपत्र | <b>१</b> द.५ × १४      | 98          | ૧૬                | 95               | १२६              | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म०प्र०) | अहिंसा के महत्त्व का वर्णन<br>इस ग्रन्थ में किया गया है।<br>लेखक ने यह संकेत किया है<br>कि इसकी छन्द-रचना समयसा<br>नाटक भाषा के अनुसार है। |
| माण्डपत              | ं२३ × १६.५             | 85          | 93                | १६               | २६४              | अपूर्ण | 72                                                  | इस ग्रन्थ में कवि ने गणित वे<br>सिद्धान्तों पर पद्यात्मक शैर्ल<br>में विचार प्रकट किया है।                                                 |
| माण्डपत्र            | <sup>.</sup> २५ × १६.५ | १४          | 93                | १६               | १०२              | पूर्ण  | श्री वलबीर-<br>सिह, दतिया                           | इस ग्रन्थ में गोचारण करते हुं<br>वार्तालाप की शैली में बालक<br>की पहेली का उल्लेख है।                                                      |
| माण्डपत              | ै२३×१०.५               | 8           | 98                | २६               | ĘĄ               | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                | इस ग्रन्थ में चारों दिशाओं के<br>वन्दना की गयी है।                                                                                         |
| माण्डपत<br>,         | २० × १०.५              | ३३          | 9                 | २२               | _                | पूर्ण  | "                                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में सूर्य-चन्द्रनाड़ी व<br>अनुसार शुभाशुभ कर्म ए<br>कर्मफल तथा तदनुसार कर्तेव्य<br>कर्तव्य का वर्णन है।                    |
| माण्डपत              | <sup>°</sup> ३२ × २०   | <b>9</b> (9 | ३२                | २०               | ३४०              | पूर्ण  | डॉ० राम-<br>कुमार वर्मा,<br>इलाहाबाद                | प्रस्तुत एकांकी नाट<br>डॉ॰ रामकुमार वर्मा द्वा<br>लिखा गया है।                                                                             |
| माण्डपत              | _                      | 98          | 99                | 93               | ६३               | पूर्ण  | श्री बलबीर-<br>सिंह, दतिया                          |                                                                                                                                            |
| माण्डपत्न            | 9x × 93                | 9 =         | ; 90              | 92               | 50               | अपूर   | भी सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                  | इसमें मध्यकालीन राजाओं<br>नाम एवं काल वर्णित है<br>यह हिन्दी गद्य का प्रारम्भि<br>रूप है।                                                  |

| क्रम सं०        | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल | भाषा                      | लिपि   |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|---------------------------|--------|
| 9               | - २                   | ₹                 | 8         | <u> </u>       | Ę       |                           | 5      |
| <b>ሂ</b> ዼዩ     | ७८१७/४३७४             | धनतेरस के पद      |           |                |         | ृहिन्दी (ब्रज)            | नागरी  |
| ሂዷሂ             | ७६८९/४३०३             | धनुर्विचार        | १८१० ई.   | _              | -       | हिन्दी (ब्रज)             | नागरी  |
| <del>ሂደ</del> ६ | ७६८०/४३०३             | धनुर्विद्या       |           |                | _       | हिन्दी (ब्रज)             | नागरी  |
| <b>¥ £</b> 9    | ७७७४/४३६१             | धनुर्वेद          | _         | _              | _       | हिन्दी (ब्रज)             | नागरी  |
| ४६८             | ७७७१/४३६१             | धनर्वेद (भाषा)    | १७४४ ई    |                | _       | हिन्दी (ब्रज)             | नागर्र |
| ሂዳዳ             | ७७४६/४३४२             | नशेबाजों की लावनी | _         | _              | _       | हिन्दी<br>(उर्दू मिश्रित) | नागर्र |
| ६००             | द३३०/४७२२             | नहुषनिपात         | _         | उदयशंक<br>भट्ट | र –     | हिन्दी<br>(खडीबोली)       | नागरं  |
| ६०१             | ७७४७/४३४२             | पत्रमालिका        | _         | _              | _       | हिन्दी                    | नाग    |

| आधार     | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं० |    | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                       | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------|--------|----|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | 90                   | 99     | 92 | 93               | 98               | १५     | 9६                                                  | ঀ७                                                                                                                                                                                     |
| ाण्डपत   | ેર૧ <b>ઝ ૧</b> ૪.૫   | 90     | ঀৼ | 97               | ५६               | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म०प्र०) | इस ग्रन्थ में 'धनतेरस' त्यौहार<br>में युवितयों द्वारा गाये जाने<br>वाले पदों को संकलित किय<br>गया है। विभिन्न छन्टों में राधा<br>और कृष्ण के लीलामय रूप<br>की झाँकी प्रस्तुत की गयी है |
| ाण्डपत   | २४ <b>.</b> ५ × १६   | XZ     | 90 | २६               | ४३६              | पूर्ण  | 37                                                  | इस ग्रन्थ में धनुष की संरचना<br>उसके रख-रखाव, उपयोगिता<br>धनुष को किस प्रकार, कितने<br>कोण से, किस तरफ रखका<br>युद्ध-क्षेत्र में प्रयोग करन<br>चाहिए, इन सब का विवेचन है               |
| ाण्डपत्न | २४. <b>५</b> × १६    | 92     | १४ | 37               | ३८०              | पूर्ण  | 37                                                  | इस ग्रन्थ में धनुनिद्या के सार<br>युद्ध के विभिन्न आयुद्यों क<br>वर्णन किया गया है। धनुष एर<br>बाण के गुण-दोष, संरचन<br>आदि का भी विवेचन है।                                           |
| गण्डपत्न | '9६ <u>.</u> ५× 9२.१ | र ६४   | २० | ं२०              | 500              | पूर्ण  | श्री बलवीर-<br>सिंह, दतिया<br>(म॰ प्र॰)             |                                                                                                                                                                                        |
| ाण्डपत्न | 9६.५× 9२.            | ४ ४९   | 99 | 93               | २६४              | अपूर्ण | ,,                                                  | इस ग्रन्थ में धनुष-संचालन<br>विधि है।                                                                                                                                                  |
| गण्डपत्न | 95.4×98.5            | ४ ६    | 98 | 95               | ४७               | पूर्ण  | सक्सेना, बरहा<br>भिण्ड                              |                                                                                                                                                                                        |
| गण्डपत्न | ₹ <b>२.</b> ५×२०     | १८     | ३२ | ११६              | २८८              | पूर्ण  | (म०प्र०)<br>श्री उदयशंकर<br>भट्ट जी                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में नहुष के इन्द्रत्व<br>प्राप्ति, सप्पषिशाप से सर्पयोगि<br>प्राप्ति की कथा है ।                                                                                       |
| गण्डपत   | १इ.५×१४ <i>.</i>     | प्र २  | 93 | ৭৩               | 98               | पूर्ण  | श्री हरदयाल<br>सक्सेना,<br>भिण्ड, म०प्र०            | दो पृष्ठों के गद्य में पत्न-लेख<br>के सम्बन्ध में उल्लेख किय<br>गया है।                                                                                                                |

| क्रम स०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                  | प्रन्थकाल | लिपिकार                  | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि    |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 9          | 7                           | ₹                              | 8         | <u> </u>                 |         | <u> </u>                      | 5       |
| ६०२        | <i>द३३४</i> /४७२४           | पार्वती                        | -         | उदयशंकर<br>भट्ट          |         | हिन्दी                        | नागरी   |
| ६०३        | ७७३६/४३३७                   | प्रबोध चन्द्रोदय               | १७५६ ई.   | गनेस                     | १८२७ ई. | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी   |
| ६०४        | @\$\$\$\8 <b>%</b>          | विहार के ठाकुरों की<br>वंशावली | १६२६ ई.   | -                        |         | हिन्दी                        | नागरी : |
| ६०५        | <b>≒२४</b> ≒/४६=०           | भारत सारसमुच्चय                | १५=६ ई.   | देवीदत्त                 | १७दद ई. | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी   |
| ६०६        | ≂२१६/४६४०                   | भोगल (भूगोल) पुराण             | _         | रामरतन                   | १७८६ ई. | हिन्दी (गद्य)                 | नागरी   |
| ६०७        | <i>=३२७</i> /४७२२           | मदनदहन                         | _         | उदयशंकर<br>भट्ट          | -       | हिन्दी<br>(खड़ीबोली)          | नागरी   |
| ६ <b>०</b> | =४४३ ४७७४                   | मसला                           |           | -                        | -       | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी   |
| ६०६        | ≂१ <b>१२</b> /४ <b>५</b> ६५ | यन्त्र विधि                    |           | -                        | -       | हिन्दी अपभ्रंश<br>(राजस्थानी) | नागरी   |
|            |                             |                                | 1         | The second second second |         |                               |         |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)           | पृ <b>०</b> सं० |            | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह                   | 90                        | 99              |            | 93               | 98               | 94     | 9 ६                                     | 99                                                                                                                                                                     |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | ₹ <b>४ × २</b> २          | ५४              | ३२         | २४               | १२ <u>६</u> ६    | पूर्ण  | श्री उदयशंकर<br>भट्ट                    | प्रस्तुत नाटक दो अंकों में लिखा<br>गया है। यह श्री उदयशंकर<br>जी का हस्तलेख है।                                                                                        |
| माण्डपत्न           | २३. <b>५</b> × १६         | १४२             | २५         | २०               | २२१६             | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दतिया<br>(म०प्र०)   | यह ज्ञान, वैराग्य की शिक्षा<br>देनेवाला नाट्यकाव्य है ।<br>व्रजभाषा में आलंकारिक शैली<br>में इसकी रचना प्राप्त होती है।                                                |
| माण्डपत             | ६ <b>५ × १</b> ४          | 9               | _          |                  |                  | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | यह वंशावली मानचित्र के<br>आकार में निबद्ध है।                                                                                                                          |
| माण्डपत्न           | १८ × १३.५                 | २६५             | 98         | 93               | १५४१             | पूर्ण  | श्री प्रभाकर<br>शास्त्री,<br>मुजफ्फरनगर | ग्रन्थ में ऐतिहासिक कथाओं<br>का उल्लेख है, जिसमें ३३<br>अध्याय है। ग्रन्थ की रचना<br>दोहा, चौपाई छन्दों में हुई है।                                                    |
| माण्डपत             | 98×90.4                   | २४              | <b>9</b> २ | १८               | १४४              | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर    | प्रस्तुत ग्रन्थ में उमा-महेश्वर-<br>संवाद-क्रम में भौगोलिक एवं<br>खगोलशास्त्रीय विवेचन के<br>साथ १४ पातालों का वर्णन है।                                               |
| माण्डपत्न           | ₹२× <b>२</b> ०            | 93              | 32         | २०               | २६०              | पूर्ण  | श्री उदयशंकर<br>भट्ट                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में कामदेव के<br>भस्म होने की कथा का उल्लेख<br>किया गया है। ग्रन्थ पत्नाकार<br>एवं आधुनिक है।                                                          |
| माण्डपत             | १ <b>८.</b> ४ × १४        | av.             | 93         | 94               | २७               | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर    | प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ हास्य-पद्य<br>लिखे गये हैं। वर्ण्य-विषय के<br>रूप में मच्छर (मसक) आदि<br>चित्रित हैं। ग्रन्थ कीट-दंशित<br>है।                                  |
| माण्डपत्र           | ₹ <b>५.५</b> × <b>१</b> ३ | 2               | SPS        | ४४               | १२४              | अपूर्ण | अज्ञात                                  | प्राप्त दो पत्नों के इस ग्रन्थ में<br>विविध यन्त्नों की विधियाँ वत-<br>लायी गयी हैं। ग्रन्थ में वसु,<br>निधि, रुद्र आदि प्रतीकात्मक<br>संख्यासूचक शब्दों का प्रयोग है। |

|              | 1                     |                     | ]         |                |             |                                                   | c c               |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थं का नाम      | ग्रन्थकाल | लिपिकार.       | लिपिकाल     | भाषा                                              | लिपि              |
| 9            | 7                     | 3                   | . 8       | ሂ              | Ę           | 9                                                 | 5                 |
| ६१०          | ७७ <b>५</b> ६/४३४६    | रतन सागर            | १७७३ ई.   | गुरुप्रसाद     | १७७३ ई.     | हिन्दी                                            | नागरी             |
| ६११          | ≂०३७/४ <b>५</b> २२    | राममाला             | -         | गुलाब<br>पाठक  | १८५३ ई.     | हिन्दी (अवधी)                                     | <b>नागरी</b><br>> |
| ६१२          | ७७३४/४३३७             | रामानुग्रह          | १८२७ ई    | -              | _           | हिन्दी (ब्रज)                                     | नागरी             |
| ६१३          | द्भ११/४ <u>४</u> ८४   | लघुकौमुदी सूत्रार्थ | _         | _              |             | हिन्दी (गद्य)                                     | नागरी             |
|              |                       |                     |           |                |             |                                                   | \ \frac{1}{2}     |
| ६ <b>१</b> ४ | ७२३६/४४६.ट            | लीलावती             | _         | १८५०           | da. —       | हिन्दी (ब्रज)                                     | नागरी             |
| ६१५          | . =३२६/४७२१           | लोक-परलोक           | _         | उदयशंव<br>भट्ट | <b>कर</b> — | हिन्दी (गद्य)                                     | नागरी             |
| ६१६          | £ 584/8428            | वंशावली             | _         | _              | _           | हिन्दी                                            | नागरी             |
| ६१७          | ७ ७६०४/४४३=           | वंशावली             | _         | _              | _           | हिन्दी                                            | *नागरी            |
|              |                       |                     |           |                |             | سامون روها در |                   |
|              |                       |                     |           | 2113 710       | . (         | and the second                                    |                   |

| आधार                                    | आकार<br>(सेमी०)             | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                 | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ======================================= | 9.0                         | 99     | 92                | 93               | 98               | १५     | १६                                            | 90                                                                                                                                          |
| माण्डपत                                 | ঀ <b>७.</b> ৼ <b>२</b> ঀঀ.ৼ | 88     | <b>د</b> .        | २१               | ጸጜሄ              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया       | प्रस्तुत ग्रन्थ में मौक्तिक आदि<br>रत्नों के गुण-दोष के विवेचन<br>के साथ तात्कालिक क्रय-विक्रय<br>क्रम में उनका मूल्य-निर्धारण<br>भी है।    |
| माण्डपत                                 | २७ <b>× १</b> ४             | 5      | 90                | ₹                | द७ <b>४</b>      | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर          | इस ग्रन्थ में स्वर, आलाप, नाद<br>सहार एवं विभिन्न रागों के<br>वर्णन से यह संगीत का ग्रन्थ<br>है। श्रृंगारिक शैली में ग्रन्थ<br>लिखा गया है। |
| माण्डपत                                 | २३.५ × १६                   | २४८    | 98                | १६               | २३५६             | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दितया,<br>(म० प्र०)       | इस ग्रन्थ में वैराग्यभाव से<br>मोक्ष-प्राप्ति-साधन वर्णित है।                                                                               |
| माण्डपत्न (                             | 9६×9२.३                     | 9      | 95                | <b>३</b> २       | 9२६              | अपूर्ण |                                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में अष्टाध्यायी के<br>कुछ सूत्रों की हिन्दी व्याख्या<br>की गयी हैं। ग्रन्थ पत्नाकार<br>एवं अत्याधुनिक है।                   |
| माण्डपत                                 | ₹8.¥×99.5                   | २ ६    | 5                 | 39               | २२५              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर          |                                                                                                                                             |
| आधुनिक<br>माण्डपत                       | ₹ <b>9.</b> ५×२०            | २०७    | ्र<br> <br>       | २ २६             | ४३८२             | पूर्ण  | श्री उदय-<br>शंकर भट्ट                        | यह उदयशंकर भट्ट का<br>महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। इसके<br>सभी पात्र कल्पित हैं। मूल<br>प्रति भी इसकी प्राप्त है।                               |
| . माण्डपत                               | . 9.4.× 99;                 | ४ २    | 93                | २४               | १८               | अपूर्ण | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़<br>दतिया | इस कृति में मधुकर साह<br>आदि विभिन्न राजाओं की<br>वंशावली वर्णित है।                                                                        |
| माण्डपत                                 | 98×90.4                     | २८     | 5                 | 90               | 998              | अपूर्ण |                                               |                                                                                                                                             |

| (        |                            |                                              | ग्रन्थकाल | लिपिकार                  | लेपिकाल | भाषा                          | लिपि     |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम                                | भ्रन्थकाल | 10114411 (1              |         |                               |          |
| 9        | 7                          | ३                                            | 8         | X I                      | ६       | 9                             | <u> </u> |
| ६१=      | द <i>३३३</i> /४७२४         | वह जो मैंने देखा<br>(तीसरा भाग)              | _         | उदयशंकर<br>भट्ट          |         | हिन्दी                        | नागरी    |
| ६१६      | दर <b>६७/४</b> ६६४         | बिलिथंकर की पूजा                             |           | _                        | -       | हिन्दी                        | नागरी    |
| ६२०      | = 38 <b>=</b>  8038        | शहनाई की शर्त                                | -         | कुमार                    | १६६० ई. | हिन्दी (गद्य)                 | नागरी    |
| ६२१      | द३३ <b>१/४७</b> २२         | श्री राधा                                    | -         | वर्मा<br>उदयशंकर<br>भट्ट | _       | हिन्दी<br>(खड़ीबोली)          | नागरी    |
| ६२२      | =० <b>१</b> २/४ <b>५१५</b> | समयसार नाटिका                                | _         | _                        |         | हिन्दी                        | नागरी    |
| ६२३      | <u> </u>                   | सागर, लहरें और                               | -         | उदयशंक                   |         | हिन्दी                        | नागरी    |
| ६२४      | ८०५७/४५४१                  | मनुष्य<br>सांगीतकी राज-<br>कुमारी चन्द्रमुखी | १६२१      | भट्ट<br>ई                | _       | हिन्दी                        | नागरी    |
| ६२५      | ७७ <i>६३</i> /४३६६         | सोने-लोहे कौ झगरौ                            | -         | -                        | _       | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित अवधी | नागरी    |
| ६२६      | ७७३९/४३३३                  | हरतालिका व्रत कथ                             |           | द्वारका-<br>नाथ ज्       |         | हिन्दी (ब्रज)                 | नागर     |
|          |                            |                                              | 1         |                          |         |                               |          |
|          |                            |                                              |           |                          |         |                               |          |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)             | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>ं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त <b>विवरण</b>                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                   | 90                          | 99             | 92                | 93                      | 98               | १४     | 9 %                                                  | 90                                                                                                                              |
| गाधुनिक<br>गण्डप व  | ३३ × <b>२१.</b> ५           | १३८            | ३२                | ₹0                      | ४१४०             | पूर्ण  | श्री उदय-<br>शंकर भट्ट                               | प्रस्तुत ग्रन्थ <b>कथा-साहित्य से</b><br>सम्बन्धित है ।                                                                         |
| माण्डपत्न           | <b>१</b> ७. <b>२</b> × १२.५ | 90             | 90                | 5                       | २५               | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में <b>कर्मकाण्ड</b><br>सम्बन्धी बा <b>तें लिखी गयी हैं।</b>                                                    |
| शाधुनिक<br>माण्डपत  | ् <b>३१</b> × २०            | २६             | 32                | 98                      | ४८४              | पूर्ण  | डॉ० राम-<br>कुमार वर्मा                              |                                                                                                                                 |
| माण्डपत             | ३२×२०                       | २६             | ३२                | 80                      | ११६०             | पूर्ण  | श्री उदय-<br>शंकर भट्ट                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में रा <b>धाकृष्ण</b><br>संवाद नाट्यशैली में लि <b>खित है</b> ।                                                 |
| आधुनिक<br>माण्डपत   | २१ × १६                     | 980            | 90                | 28                      | २४२३             | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | यह ग्रन्थ संस्कृत के समयसार<br>नाटक का अनुवादप्राय प्रन्य<br>है । उक्त नाटक के अनुवादक<br>'श्री पाण्डेराज' का भी उल्लेख<br>है । |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | ₹8× ₹9                      | १८८            | 80                | ३२                      | ७५२०             | पूर्ण  | श्री उदय-<br>शंकर भट्ट                               | उक्त ग्रन्थ श्री उदय <b>शंकर भट्ट</b><br>का उपन्यास है ।                                                                        |
| माण्डपत             | 98.4×94.4                   | <b>६</b> 9     | १८                | 98                      | ६८०              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 |                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न           | 9७×99.4                     | 94             | 93                | 9 9 8                   | ४ इ              | पूर्ण  | श्री मुन्नालाल<br>परसारिया,<br>दतिया<br>(म० प्र०)    | इस ग्रन्थ में सोने और लोहे<br>का माहात्म्य संवाद-शैली में<br>वर्णित है।                                                         |
| आधुनिक<br>माण्डपत   | २२ × १६                     | <b>9</b> 9     | १३                | ४०                      | २७६              | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰) | इस ग्रन्थ में स्तियों के 'तीज<br>त्यौहार' पर्व की कथा को<br>लिपिबद्ध किया गया है।                                               |
|                     |                             |                |                   |                         |                  |        |                                                      |                                                                                                                                 |

वैदिक धर्म

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम      | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------|----------|---------|---------------|-------|
| 9        | 7                     | 3                  | 8         | <u> </u> | Ę       | 9             | 5     |
| ६२७      | दर् <b>५७</b> /४६८०   | नासिकेत की कथा     | १४६७ ई.   | देवीदत्त | १७८८ ई. | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| ६२८      | ७८५२/४३६४             | निबन्ध (तीन प्रति) | _         | _        | _       | हिन्दी (गद्य) | नागरी |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)  | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                   | अतिरिक्त विवरण                                                                         |
|-----------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | 90               | 99     | 92                | 93               | 98               | १५     | १६                              | 9/9                                                                                    |
| माण्डपत्न | १८.५×१३ <i>५</i> | १५४    | ૧૬                | 97               | કુર્જ            | पूर्ण  | शास्त्री'                       | इस ग्रन्थ में कठोपनिषद् की<br>कथादी गयीहै। क्वति में कुल<br>१७ अध्याय हैं। ग्रन्थ दोहे |
| माण्डपद्व | ₹₹ <b>×</b> 9०   | १०८    | ३२                | ३०               | ३२४०             | अपूर्ण | पुरी,<br>मुजफ्फरनगर<br>डॉ० नवल- | चौपाइयों में है।                                                                       |

शृंगार काव्य

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                   | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लि पिकाल<br> | भाषा          | लिपि   |
|----------|-----------------------|---------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|--------|
| 9        | ₹                     | ş                               | 8         | ¥       | ६            | 9             | 5      |
| ६२६      | =०४०/४५२५             | अज्ञात                          |           | _       |              | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| ६३०      | ७६४७/४४७३             | अंगदर्पंन (नख-शिख)              |           |         | 9्ददद ई.     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| ६३१      | ८०६२/४५४४             | अनवर चन्द्रिका<br>(बिहारी सतसई) | १७१४ ई    | . –     | _            | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
| ६३२      | ७७७०/४३६०             | अनवर चन्द्रिका                  | -         | _       |              | हिन्दी        | नागरी  |
| ६        | द्ध <b>्र</b> /४७४६   | अष्टयाम                         |           | १६२७ ई  |              | हिन्दी (ब्रज) | नाग री |

| आधार      | आकार                      | पृ०सं० | पंक्ति  | अक्षरः   | परिमाण        | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------|--------|---------|----------|---------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | (सेमी०)                   |        | 3020    | प्र० पं० | (अनु०)<br>——— |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 8       | 90                        | 99     | 97      | १३       | 98            | ঀৼ     | १ १६                                 | 9 ও                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| माण्डपत   | २०. <b>५</b> × <b>१</b> ६ | 90     | ₹ ₹     | २३       | १७२           | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | ग्रन्थ-नाम अज्ञात है। ग्रन्थ<br>प्रृंगारिक है, इसमें कोई<br>सन्देह नहीं। इसमें मुग्धा,<br>प्रौढ़ा आदि नायिका-विषयक<br>वर्णन है। इसमें आचार्य<br>भिखारीदास के कुल ३१ छन्दों<br>का संकलन हुआ है। ये छन्द<br>उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्य-निर्णय<br>और प्रृंगार-निर्णय के हैं। |
| माण्डपत्र | ₹¥ × ₹9.¥                 | 98     | ∌,<br>o | २०       | <i>ড</i> =७   | पूर्ण  | 77                                   | इसमें नायिका के नख-शिख का<br>वर्णन दोहा छन्द में किया गया<br>है। किव ने अपना परिचय<br>अन्त में दिया है और अपने को<br>रसलीन का पुत्र बताया है।<br>यह ग्रन्थ भारत जीवन प्रेस,<br>काशी से छप भी चुका है।                                                                     |
| माण्डपत्न | ₹४.७ × <b>११.</b> ७       | 50     | १२      | ३०       | 202           | पूर्ण  | "                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में अनवर खाँ ने<br>बिहारी सतसई के दोहों की<br>टीका लिखी है।                                                                                                                                                                                               |
| माण्डपत   | २३ <b>.</b> ५×१३          | १२६    | 99      | M.       | १५६६          | अपूर्ण | 33                                   | इस अपूर्ण ग्रन्थ में अनवर खाँ<br>ने बिहारी सतसई की टीका<br>ब्रजभाषा गद्य में की है, जिसमें<br>प्रसंगगत अलंकार एवं नायिका-<br>भेद आदि रीति-तत्त्वों का<br>उल्लेख हुआ है।                                                                                                   |
| माण्डपत   | ₹२. <b>५</b> × २०         | ૪      | 38      | 9६       | £, E          | पूर्ण  | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में दम्पति के प्र<br>याम और ६४ घड़ी अर्थात्<br>अहोरात्रि की चर्चा का वर्णन<br>है। यह ग्रन्थ भी भारत जीवन<br>प्रेस, काशी से छप चुका है<br>और उस प्रकाशित ग्रन्थ का<br>इसमें मात्र लक्षणांश का ही<br>संग्रह है।                                             |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/विष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम                | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | ं<br>∣ <b>लि</b> पिकाल<br>∣ | भाषा               | लिपि  |
|----------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|--------------------|-------|
| 9        | <b>2</b>                   | <del></del>                  | 8         | <u> </u> | Ę                           | <u> </u>           | 5     |
| ६३४      |                            | असफुटि दोहरा<br>(स्फुट दोहा) | -         | _        | _                           | हिन्दी (ब्रज)      | नागरी |
| ६३५      | ७६==/४३०५                  | आनन्दघन के कवित्त            | _         | _        | -                           | हिन्दी (व्रज पद्य) | नागरी |
| ६३६      | ७७४२/४३३६                  | इश्क चमन                     | -         | _        | _                           | हिन्दी (ब्रज)      | नागरी |
| ६३७      | ७८२५/४३८०                  | कमल लैनी                     | _         | _        | _                           | हिन्दी (त्रज)      | नागरी |
| ६३८      | द <b>२५६</b> /४६७ <b>८</b> | कवित्त संकलन                 | _         | _        | _                           | हिन्दी (ब्रज)      | नागरो |

|                      |                     |        |                   |                  | ,                |                   | -                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा               | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                    | 90                  | 99     | 92                | 93               | 98               | १५                | 9 =                                                  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्र            | 9* × 99.*           | 8      | cls               | 9६               | 95               | पूर्ण             | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दतिया       | प्रस्तुत ग्रन्थ में रसलीन आदि<br>के २७ स्फुट दोहों का संग्रह<br>है। इन दोहों में से कुछ दोहें<br>इअर्थंक हैं। कुछ दोहों में<br>बिहारीलाल की छाप प्रतीत<br>होती है।                                                                                                        |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | ₹8 × 9 <b>ξ.</b> ¥  | ११०    | २०                | २४               | १६५०             | अपूर्ण<br>(जीर्ण) | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया              | इस ग्रन्थ में घनानन्द के किवा ने कि किया गया है। विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा इसका सम्पादन हो चुका है। ब्रजनाथ द्वारा रिचत घना-नन्द विषयक प्रशस्ति के सभी छन्द इसमें प्राप्त हैं।                                                                                          |
| माण्डपत्न            | २ <b>१.</b> ५ × १६. | ሂ ሂ    | 9 €               | १६               | ४०               | पूर्ण             | श्री अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया          | इस ग्रन्थ में राधा और कृष्ण<br>की आँख-मिचौनी का वर्णन<br>कवि ने उर्दू-मिश्रित ब्रज में<br>सवैया और कवित्त-छन्द में<br>किया है।                                                                                                                                            |
| माण्डपत              | 94 × 97             | ¥      | 94                | ૧૬               | ४४               | अ पूर्ग           | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में रूपासिवत के<br>माध्यम से कृष्ण और राधा के<br>प्रेम-सौन्दर्य और काम की<br>भूमि पर शुद्ध सात्त्विक श्रृंगार<br>की अवतारणा की गयी है।<br>बीच-बीच में उसके उपा-<br>दानों — संयोग और वियोग का<br>भी चित्रण है। इसका रचना-<br>विधान दोहा-छन्द में किया<br>गया है। |
| माण्डपत्न            | 96.X×99             | ७२     | 5                 | 99               | <b>d</b> ₹₹ =    | अपूर्ण            | श्री श्रीराम<br>वर्मा, दतिया                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में देव, मितराम<br>आदि किवयों के किवत्तों का<br>संग्रह किया गया है। ग्रन्थ में<br>विविध विषयों तथा श्रृंगार,<br>भिवत आदि पर स्वतन्त्र रूप से<br>विविध रोचक किवत्तों का<br>संग्रह है।                                                                      |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार                                  | लिपिकाल         | भाषा          | लिपि    |
|----------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| 9        | 7                          | 3             | 8         | <u>x</u>                                 | Ę               | <sub>O</sub>  | 5       |
| ६३६      | ७८६०/४३६६                  | कवित्त संग्रह |           | _                                        | _               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी   |
| ६४०      | <i>७६६</i> ४/४४०३          | कवित्त संग्रह |           | खूबचन्द्र                                | १८५३ ई.         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी   |
| ६४१      | ७७२०/४३२३                  | कवित्त संग्रह | _         | -                                        | _               | हिन्दी (ब्रज) | नागरी   |
| ६४२      | ७४५४/७४७७                  | कवित्त संग्रह |           | -                                        | -               | हिन्दी        | नागरी - |
| ६४३      | ७ <i>६४३</i>  ४४ <i>७३</i> | काव्य कला     |           | -                                        | निदद <b>ई</b> . | हिन्दी (ब्रज) | नागरी   |
|          |                            |               |           | 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |                 |               |         |

|                     | 1                         | -         |    |                  |                  |                   | <del></del>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------|-----------|----|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं०    |    | अक्षर<br>प्र०पृ० | परिमाण<br>(अनु०) |                   | प्राप्तिस्थान                                           | <b>अतिरि</b> क्त विवरण                                                                                                                                                                                                                             |
| 55                  | 90                        | 99        | 92 | 93               | 98               | १५                | १६                                                      | 99                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्र           | 95×99.4                   | :<br>. 88 | 15 | 95               | १६६              | अपूर्ण<br>(जीर्ण) | श्री श्यामा-<br>चरण खरे,<br>दतिया<br>(म० प्र०)          | इसमें ब्रह्मभट्ट केशव, कवीन्द्र<br>आदि कवियों के स्फुट श्रृंगारिक<br>छन्दों का संग्रह है।                                                                                                                                                          |
| माण्डपत             | ₹₹× 9 <i>६.</i> ५         | 9935      | १६ | १६               | ६१०४             | अपूर्ण            | (भुव अव)<br>श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दितया     | इसमें रीतिकाल के दूलह,<br>निहाल, देव, मितराम आदि<br>श्रृंगारिक किवयों की रचनाओं<br>का अपूर्व संकलन किया गया<br>है। प्रायः छन्द कित्तों में ही<br>हैं। कुछ ऐसे भी छन्द इसमें हैं<br>जो अद्याविध किसी भी संकलन<br>में नहीं हैं।                      |
| माण्डपत्न           | '२४.५ × १६                | ¥         | २४ | 78               | ३ ७ ८            | अपूर्ण            | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                    | इस अपूर्ण ग्रन्थ में किव ने ब्रज-<br>भाषा के स्फुट दोहों व किवत्तों<br>का संग्रह किया है। किवत्त<br>के पद श्रृंगारिक हैं। बीच-बीच<br>में अलंकारों का विवेचन भी है<br>जिसके कारण यह अलंकार<br>ग्रन्थ का संकेत भी देता है।                           |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | २२. <b>५</b> × <b>१</b> ४ | 65<br>53  | 90 | 98               | २३४              | खण्डित            | डॉ॰ अटल-<br>बिहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰) | इस कवित्त-संग्रह में ठाकुर,<br>बोधा, गुमान, केशवदास,<br>गिरजेश, ब्रजेश तथा बिहारी<br>सतसई से भिन्न बिहारी के कुछ<br>पदों को लिपिबद्ध किया गया<br>है। लिपिकार एवं लिपिकाल<br>दोनों का कहीं उल्लेख नहीं है।                                          |
| ाण्डपत              | ₹₹ × २ <b>१.</b> ४        | १४०       | २७ | 78               | २८३४             | पूर्ण             |                                                         | इस ग्रन्थ में नायक-नायिका-<br>भेद आदि का विवेचन हुआ<br>है। इसमें मुख्य पक्ष विभाव,<br>अनुभाव एवं संचारी भाव ही<br>है। इसकी मुख्य विशेषता<br>यह है कि इसमें नायक-भेद<br>का भी विस्तार हुआ है।<br>यह ग्रन्थ नवलकिशोर प्रेस<br>लखनऊ से छप भी चुका है। |
|                     |                           |           |    |                  |                  |                   | <u> </u>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                            |                        |           |         |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| क्रम सं०   | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम          | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल<br> | भाषा                              | लिपि                                                             |
| 9          |                            | æ                      | 8         | ሂ       | Ę           | ৬                                 | 5                                                                |
| ६४४        | द <i>३६७</i> /४७४६         | कुशल-विलास             | _         | _       | _           | हिन्दी (ब्रज)                     | नागरी                                                            |
| ६४५        | ७७५३/४३४३                  | गहनौ चेतावनी           | _         | _       | -           | हिन्दी (ब्रज पद्य)                | नागरी                                                            |
| ६४६        | ७६६७/४४०४                  | जगत विनोद              | _         | गंगासिह | १६६४ ई      | . हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी                                                            |
| ६४७<br>६४८ | <u>८</u> 9 <i>६</i> २/४६३४ | जगद् विनोद<br>जल विहार | _         |         | -           | हिन्दी (ब्रज)                     | नागरी<br> <br> |
|            |                            |                        |           |         |             |                                   |                                                                  |

| आधार                      | आकार<br>(सेमी०)          | पृ०सं०      |      | अक्षर<br>प्र•पं• | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                                | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह                         | 90                       | 99          | 92   | 93               | 98               | १५     | 9६                                                           | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत्न                 | ₹ <b>२.</b> ५ <b>२</b> ० | १२          | . २४ | <b>२</b> २       | २०६              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में नौ विलास हैं,<br>जिनमें रस-वर्णन एवं नायक-<br>नायिका-भेद आदि का विस्तृत<br>वर्णन किया गया है। ग्रन्थ की<br>लिपि अत्याधुनिक है। यह<br>नागरी प्रचारिणी सभा, काशो<br>से देव ग्रन्थावली के अन्तर्गत<br>प्रकाशित भी हो चुका है।                                                                               |
| माण्डपत                   | <b>१६.५</b> × ११.५       | १४          | S)   | 94               | ४६               | पूर्णं | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म॰ प्र॰)         | इस ग्रन्थ में नायिका के श्रृंगार-<br>प्रसाधनों में प्रमुख भूमिका<br>निभानेवाले अलंकारों के<br>माध्यम से किव ने चेतावनी दी<br>है। वस्तुतः चेतावनी की मुख्य<br>भूमिका आध्यात्मिक होती है।<br>लेकिन किव ने उससे इतर<br>भूमिका का निर्वाह किया है।                                                                               |
| माण्डपत्न                 | ેર <b>૪.</b> ૫ × ૧૬.૫    | <b>१३</b> ४ | २०   | २२               | प्द४३्           | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                         | इस ग्रन्थ में पद्माकर ने नायिका-<br>भेद का लक्षण एवं उदाहरण<br>दोहा, सवैया एवं किक्त छन्दों में<br>दिया है। इस ग्रन्थ में एक छन्द<br>में लक्षण और दूसरे में उदा-<br>हरण दिये गये हैं। ग्रन्थ रीति-<br>कालीन शैली में लिपिबद्ध है।<br>ग्रन्थ कीट-दंशित है। यह ग्रन्थ<br>लखनऊ, वम्बई और बनारस<br>आदि स्थानों से छप भी चुका है। |
| माण्डपत्न                 | 9७ × 9२                  | ४८          | 97   | १३               | २३४              | अपूर्ण | दतिया                                                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में नायिका-भेद<br>का श्रृंगारिक छन्दों में किन ने<br>रचना की है। कृति में मान्न<br>८८ छन्द हैं।                                                                                                                                                                                                              |
| आधुनिक<br>माण्डप <i>व</i> | 9६.५×99.५                | ४           | 93   | १६               | २६               | पूर्ण  | श्री जगदीश-<br>शरण, मधुप<br>पट्ठापुरा,<br>दतिया<br>(उ० प्र०) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| क्रम संब | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम     | ग्रन्थकाल | लिपिकार    | लिपिकाल           | भाषा          | लिपि  |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 9        | 7                     | <del></del>       | 8         | <u> </u>   | - G               | 9             |       |
| ६४६      | =३६४/४७४६             | जाति विलास        | -         |            |                   | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६५०      | <i>७</i> ७४४/४३४०     | जुगल सिष नष       | १८२६ ई.   | प्रताप साह | <b>૧</b> ૬૨૬ ર્ફ. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|          |                       |                   |           |            |                   |               |       |
| ६५१      | ७६१८/४४५२             | तेरह मासी         | _         | -          | _                 | हिन्दी (अवधी) | नागरी |
| ६५२      | ७७७६/४३६२             | देवीदास के कवित्त | _         | _          |                   | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६४       | ७६३४∫४४६≂             | दोहा (संग्रह)     | -         | -          | -                 | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|          |                       |                   |           |            |                   |               |       |

| आधार           | आकार<br>(सेमी०)        | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र• पृ० | अक्षर<br>प्र०पं <b>०</b> | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                               | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5              | 90                     | 99             | 92                 | 93                       | 98               | १५     | 9 €                                                         | 90                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत        | ₹२. <b>५</b> × २०      | 7              | २२                 | <b>9</b> ¥               | २०               | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में विविध जारि<br>की नायिकाओं का वर्णन !<br>विलासों में लिखा गया है<br>किन्तु इस प्रति में प्रथम औ<br>चतुर्थ विलास अनुपलब्ध हैं<br>वस्तुतः यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ<br>न होकर रस-विलास का हैं<br>एक अंश है। इसमें लक्षणांश<br>का ही आकलन हुआ है। |
| माण्डपत्न      | <sup>्</sup> २४.५ × १७ | ₹X             | १८                 | <b>व</b> ६               | ३१्४             | पूर्ण  | श्री कन्हैया-<br>लाल,<br>सिरोहिया,<br>हमीरपुर               | 'राम और सीता' का नख-शिख                                                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपत        | २४.७ × १०.४            | 9              | 7                  | ४०                       | 90               | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>विहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ॰ प्र॰)           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माण्डपत्न      | २२ × १७                | 5              | २२                 | १८                       | દુ               | अपूर्ण | श्री वलबीर<br>सिंह जी, बड़ा<br>वाजार,<br>दितया<br>(म॰ प्र॰) | इस पद-संग्रह में किव ने <b>श्रृंगा</b><br>रिक मनोवृत्ति का परिचय<br>देनेवाले छन्दों का संग्रह किय<br>गया है।                                                                                                                                                    |
| मिल का<br>कागज | २ <b>१.</b> ५ × १३     | १८             | १८                 | 9२                       | १२२              | अपूर्ण | श्री हरिदास<br>मुखिया,<br>ग्रा०पो०<br>नौटा, झाँसी           | इस ग्रन्थ में बिहारी के कुष्ट<br>श्रृंगारिक स्फुट दोहों को संक<br>लित किया गया है। इन दोहं<br>के अन्त में भगवान् के दस्<br>अवतारों का एक छन्द में वर्णन<br>किया गया है।                                                                                         |

| ग्रन्थ सं० विष्टन सं०           | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल                                                                           | लिपकार                                                            | लिएकाल                                                                                                             | भाषा                                                                                                                                        | लिपि                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹                               | Ą               | 8                                                                                   | ¥                                                                 | <b>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</b>                                                                       | 9                                                                                                                                           | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>४६७</b> ८ ४४६३               | नवरस तरंग       | _                                                                                   | बलदेव<br>मिश्र                                                    | १८८४ ई.                                                                                                            | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                                               | नागरी                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द२६५∕४६द३                       | पंचवर्ण कवित्त  | _                                                                                   | भगुवन-<br>दास                                                     | १८७२ ई.                                                                                                            | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                                               | नागर्र                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७७४२/४३४३                       | पक्षी चेताउनी   | १८१५ ई                                                                              |                                                                   | <b>१</b>                                                                                                           | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                                               | नागर्र                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>वर्द्धत्र</i> ं\४ <i>६७७</i> | प्रेम चन्द्रिका | _                                                                                   | _                                                                 | _                                                                                                                  | हिन्दी (ब्रज)                                                                                                                               | नागर्र                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                 |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                 |                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                 | २ ३<br>४६७८/४४६३ नवरसं तरंग<br>५२६५/४६८३ पंचवर्णं कवित्त<br>७७५२/४३४३ पक्षी चेताउनी | २ ३ ४<br>४६७८/४४६३ नवरसं तरंग —<br>७७५२/४३४३ पक्षी चेताउनी १८१५ ई | र ३ ४ ५  ४६७६/४४६३ नवरस तरंग — बलदेव मिश्र  =२६५/४६६३ पंचवर्ण किवस — भगुवन- दास  ७७५२/४३४३ पक्षी चेताउनी १८१५ ई. — | रु ३ प्र ६  ४६७८/४४६३ नवरस तरंग — बलदेव मिश्र  ६२६४/४६८३ पंचवणं किवित्त — भगुवन- विचि दास  ७७४२/४३४३ पक्षी चेताउनी विद्युष्ट — विद्युष्ट ई. | २       ३       ४       ६       ७         ४६७८/४४६३       नवरस तरंग       -       बलदेव मिश्र       १८८४ ई. हिन्दी (ब्रज)         -       भगुवन- वास       १८७२ ई. हिन्दी (ब्रज)         ७७४२/४३४३       पक्षी चेताउनी       १८१४ ई       १८१४ ई. हिन्दी (ब्रज) |

| आधार                | आकार                   | <b>पृ०सं</b> ० | पंक्ति  | अक्षर      | परिमाण           |        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------|----------------|---------|------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (सेमी०)                | 3040           | प्र०पृ० | प्र०वं०    | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> </u>            | 90                     | 99             | 92      | 1 93       | 98               | १५     | १६                                                   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न           | २० <b>.५</b> × १६      | १७२            | 94      | <b>9</b> 5 | <b>१४</b> ५१     | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | यह रीतिकालीन शैली में लिखित स्रृंगारिक ग्रन्थ है, जिसके अन्तर्गत नायक-नायका भेद का विवेचन लक्षण व उदाहरण के साथ बेनी प्रवीन किया है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में शिव किव के पाँच छन्द हैं। ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ सन् १६२४ में पण्डित कृष्णविहारी मिश्र द्वारा सम्पादित होकर बनारस से मुद्रित भी हो चुका है।                                                                                                          |
| माण्डपत             | 96×99.¥                | 5              | 90      | 90         | २४               | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में पंचवणों (रंगों)<br>यथा— लाल, श्वेत, पीला, हरा<br>आदि के गुणों एवं कार्यों का<br>वर्णन कवि ने कवित्तों के<br>माध्यम से किया है।                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत             | १६.५ × ११.५            | 90             | લક      | १५         | ४२               | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में पक्षियों को लौकिक<br>चेतना के रंग में रंगकर मान-<br>वीय रागात्मक सम्बन्धों की<br>स्थापना ही कवि को अभिप्रेत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | <sup>3</sup> ३३ × २०∙४ | ¥              | 78      | 9=         | 99               | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | इस ग्रन्थ में चार प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश के अन्तर्गत नायक- नायिका के प्रति प्रेमभाव को विभिन्न प्रतिमानों पर विवेचित किया गया है। दूसरे प्रकाश के अन्तर्गत प्रेम-भेद का वर्णन, तीसरे प्रकाश के अन्तर्गत प्रेम की वृद्धि के लिए नायक और नायिका के रित-विलास के प्रृंगारिक आधानों तथा चौथे प्रकाश में प्रृंगार की परिणति कान्ता-भाव के अन्तर्गत करके देव किव ने प्रेम की शुचिता एवं पविद्रता को भक्ति-कलेवर प्रदान किया है। |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम    | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | <br> लिपिकाल             | '<br>भाषा     | लिपि  |
|----------|-----------------------|------------------|-----------|----------|--------------------------|---------------|-------|
| 9        | 7                     | 3                | 8         | <u> </u> | - ę                      | 9             | 5     |
| ६५८      | ७६४२/४४७३             | प्रेमतरंग        | _         |          | _                        | हिन्दी (ब्रज) | नागरो |
| Ę¥£      | ७ <u>८</u> ५६/४३७७    | प्रेमतरंग        | _         | -        | ર <b>⊑-</b> ૧<br>૧૯૨७ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६६०      | ७ = १ =   ४ ३ ७ ४     | फासा खेलबे के पद |           | _        | -                        | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६६१      | <i>≒२०⊏ ४६४२</i>      | फुटकर कवित्त     |           | _        | -                        | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| -        |                       |                  |           |          |                          |               |       |

| आधार              | आकार<br>(सेमी०)        | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० |            | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------|--------|-------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                 | 90                     | 99     | 192               | 93         | 98               | 94     | 9६                                                   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न         | ₹₹ × २१                | २द     | २५                | 23         | ५२५              |        | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नवीन<br>माण्डपत्न | ₹₹×२°.¥                | q      | २३                | २०         | १६               | पूर्ण  | ,,                                                   | ग्रन्थ में दो तरंग हैं। प्रथम<br>तरंग के अन्तर्गत संचारी भावों<br>का लक्षण, दोहा छन्द में दिया<br>गया है। दूसरे तरंग में नायिका-<br>भेद का लक्षण दोहा छन्द में<br>दिया गया है। ग्रन्थ अपूर्ण है।                                                                                                |
| माण्डपत्न         | <sup>-</sup> १४.५ × २१ | mγ     | <b>1</b> ¥        | <b>૧</b> ૨ | १७               | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में राधा और कृष्ण<br>के 'फासा' (पासा) खेल का<br>वर्णन किया गया है। भारतीय<br>विवाह-पद्धित में पासा खेलने<br>की परिपाटी काफी प्राचीन है।<br>यह नायक और नायिका को<br>रोमांचित करने का एक साधन<br>भी माना जाता है।                                                                       |
| माण्डपत्न         | २ <b>०.</b> ३ × १३     | 90     | २२                | <b>9</b> & | २२०              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में शृंगारिक<br>कवित्तों का संग्रह नायिका-भेद<br>के अन्तर्गत किया गया है,<br>जिसमें मुग्धा, विरहिणी,<br>स्वकीया आदि के उदाहरण हैं।<br>ग्रन्थ में एक स्थल पर शाहन-<br>शाह जहाँगीर का भी उल्लेख<br>है। ग्रन्थ पत्नाकार एवं अपूर्ण<br>है। लिपि से ग्रन्थ प्राचीन ज्ञात<br>होता है। |
|                   |                        |        |                   |            |                  |        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| क्रम सं०                  | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०              | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकार      | लिपिकार  | लिपिकाल | भाषा                  | लिपि    |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------|-----------------------|---------|
| 9                         | 7                                  | ₹               | 8              | <u> </u> | ६       | 9                     | 5       |
| ६६२                       | ७७५०/४३४३                          | फूल चेताउनी     | १८१५ ई         | _        | १८१५ ई. | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी   |
| ६६३                       | <i>≂६६५</i> /४ <i>६</i> ६ <i>६</i> | फूल-माला        | <b>१</b> ८३६ ई | -        | -       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी   |
| ६६४                       | =१४=/४६१=                          | वरवै नायिका भेद | _              | _        | १६१६ ई. | हिन्दी (अवधी)         | ) नागरी |
| ६६५                       | द <b>२०४/४६३</b> द                 | बारहमासा        | _              | _        | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी   |
| <b>દ</b> , દિ, <b>દ</b> , | ७ <i>६३</i> ८/४४७ <b>१</b>         | बारहमासा        |                |          | _       | हिन्दी (ब्रज)         | नागरो   |
|                           |                                    |                 |                |          |         | - was a straight      |         |

| आधार                | आकार<br>(सेमी०)              | पृ <i>०</i> सं० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र० पृ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा                       | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                   | 90                           | 99              | 92                | 93                |                  | १५                        | 9६                                                   | 96                                                                                                                                                                                                                                |
| आधुनिक<br>माण्डपत्न | १६.५ × ११.५                  | R               | SPs               | 98                | ३२               | अपूर्ण                    | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | नाम परिगणन की शैली को<br>अपनाकर किव ने उद्दीपन<br>विभाव के प्रकाश में फूलों को<br>चेतावनी दी है और अन्त में<br>संस्कृत श्लोक द्वारा कृष्ण और<br>गणेश की वन्दना की है।                                                             |
| माण्डपत             | 98.4×93                      | ૪               | 9७                | २३                | ४८               | पूर्ण                     | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रृंगार के सन्दर्भ<br>में विविध फूलों का वर्णन ब्रज<br>भाषा के दोहों में हुआ है।<br>इन तीस दोहों के पश्चात् ग्रन्थ<br>की समाप्ति है। ग्रन्थ जीर्ण-<br>शीर्ण, कीट-दंशित है।                                   |
| माण्डपत्न           | ₹₹. <b>४ × १</b> ३ <b>.४</b> | १६              | १६                | 99                | १०५              | पूर्ण                     | ,,                                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में ६५ बरवे छन्दों<br>में ग्रन्थकार ने नायिका-भेद<br>का वर्णन किया है। प्रति बहुत<br>आधुनिक प्रतीत होतो है।                                                                                                       |
| माण्डपत             | 97×99                        | · ·             | ęs                | 90                | 9 4              | पूर्ण                     | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में किव ने बारह-<br>मासा सावन मास से प्रारम्भ<br>करके आषाढ़ के अन्त में<br>समाप्त किया है। बारहमासा<br>विषयक आरम्भ की यह एक<br>सुन्दर कल्पना है। नायिका के<br>विरह-वर्णन का चित्रण लोक-<br>गीतों में किया गया है। |
| माण्डपत्न           | ₹ <b>9.</b> ¥× <b>£</b> .¥   | ५८              | 90                | 7 4               | ४७१              | अपूर्ण<br>खण्डित<br>जीर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | बारहमासा की यह प्रति<br>अत्यन्त जीर्ण है। इसमें वर्ष<br>के बारहों महीनों के आधार<br>पर कृष्ण और राधा के वियोग<br>पक्ष का वर्णन किया गया है।<br>ग्रन्थ कीट-दंशित होने के कारण<br>अपाठ्य है।                                        |

| क्रम सं ०        | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                   | ग्रन्थकाल | लिपिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लिपिकाल | भाषा                             | लिनि  |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| ٩                | 7                           | ą                               | 8         | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ę       | 9                                | 5     |
| ६६७              | द्ध <b>३/४७४०</b>           | (बारहमासी)<br>बारहमासा          | _         | गुलाब<br>पाठक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८६६    | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी |
| ६६द              | द२६०/४६ <b>द</b> 9          | बारहमासा (एवं<br>अन्य स्फुट पद) |           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी |
| દ્ધ દ્ધ <u>લ</u> | =२ <b>=६/</b> ४६ <b>६</b> ० | बारामासी                        | _         | गंगाप्रसाव<br>कटरवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | हिन्दी (ब्रज)                    | नागरी |
| દ્દ્ય ૭ ૦        | ७=२१/४३७७                   | बारामासी                        | _         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | हिन्दी<br>(ब्रज-मिश्रित<br>अवधी) | नागरी |
|                  |                             |                                 |           | To the control of the |         |                                  |       |

| आधार                                    | आकार<br>(सेमी०)        | <b>पृ०</b> सं० |            | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| વડ                                      | 90                     | 99             | 92         | 93               | 98               | १५     | १६                                                   | ঀৢ৽                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| म्।ण्डपत                                | २१ × १६.५              | ६४             | 919        | ৭౪               | ४७६              | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                 | 'किव केसौदास विचारि कहै'<br>के आधार पर यह सिद्ध होता<br>है कि ग्रन्थकार केशवदास नाम<br>के कोई किव थे। इस ग्रन्थ में<br>बारहमासा का वर्णन किया<br>है। वर्णनशैली लोक-साहित्य<br>और किवत्त जैसे छन्दों में भी<br>है। ग्रन्थ पूर्णरूपेण कीट-दंशित<br>एवं जीर्ण है।                                    |
| गण्डपत                                  | 99× <del>\$</del> .¥   | 95             | ৭ ও        | 9 4              | ११८              | अपूर्ण | अज्ञात                                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में किन ने बारह-<br>मासा का नर्णन आषाढ़ मास<br>से प्रारम्भ करके ज्येष्ठ महीने<br>तक का किया है, जो कि विरह-<br>पूर्ण कान्य के रूप में है। ग्रन्थ<br>के आदि में 'अथ साठ संनाति<br>लिख्यते' के अनुसार उमा-<br>महादेन सम्नाद के माध्यम से<br>महीनों का नर्णन और संख्या<br>दी गयी है। |
| गण्डपत                                  | 9 <b>६.</b> ४ × 9 9. ४ | 95             | 99         | 99               | 6.               | अपूर्ण | श्री श्रीराम<br>शर्मा,<br>दितया                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में बारहमासा के<br>अन्तर्गत किसी नायिका के<br>विरह का किव ने वर्णन किया<br>है। कृति दोहा, सोरठा के<br>साथ-ही-साथ शेर में भी लिखी<br>हुई है। यह वर्णन श्रृंगारिकता<br>से ओत-प्रोत है।                                                                                              |
| गण्ड पत्न                               | <b>9  </b>             | २०             | <b>२</b> 9 | 97               | 중이               | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०) | इस ग्रन्थ में वर्ष के बारह<br>महीनों को विप्रलम्भ श्रृंगार के<br>क्रोड़ में वर्णन किया गया है,<br>जिसकी शैली जनपदीय है<br>और यह लावनी के योग से<br>निर्मित है।                                                                                                                                    |
| *************************************** |                        | 1              | 1          | 1                |                  | 1      | 1                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ कानाम                         | ग्रन्थकाल | <br>लिपिकार         | लिपिकाल | भाषा                            | लिपि  |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------------------|-------|
| 9        | 7                     | ₹                                    | 8         | ¥                   | Ę       | 9                               | 5     |
| ६७१      | दरद३/४६६०             | बारामासी                             | _         | _                   | १८७२ ई. | हिन्दी                          | नागरी |
| •        |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
| ६७२      | ७७३२/४३३४             | बसन्त ऋतु के कवित्त                  | _         | _                   | _       | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
|          |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
| ६७३      | ७६८३/४४६६             | बिहारी सतसई(सटीक)<br>(अमर चन्द्रिका) |           | _                   | १६१६ ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
|          |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
| ६७४      | ७७१४/४३२१             | बिहारी सतसई                          |           | कान्हजी<br>ब्राह्मण | १७५७ ई. | हिन्दी (बुन्देल-<br>खण्डी व्रज) | नागरी |
| :        |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
| ६७५      | ७८७७/४४१३             | बिहारी सतसई                          | _         | -                   | _       | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
|          |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
|          |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
|          |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |
|          |                       |                                      |           |                     |         |                                 |       |

| आधार                               | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं ०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| લક                                 | 90                  | 99           | 97                | 93               | 98               | १५     | 95                                                      | 9'9                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>गण्डपत्न</b>                    | १६. <b>५</b> × ११.४ | 9            | ૧૪                | <b>વ</b> હ્      | 88               | पूर्ण  | श्री श्रीराम<br>शर्मा,<br>दतिया                         | प्रस्तुत ग्रन्थ में बारहमासा के<br>अन्तर्गत गोपियों के वियोग का<br>वर्णन किया गया है। ग्रन्थ की<br>लिपि अत्याधुनिक प्रतीत होती<br>है। इसकी भाषा पर उर्दू का<br>भी प्रभाव लक्षित होता है।                                                                                 |
| माण्डपन्न                          | २३ × १६.४           | 8            | २०                | २=               | ७०               | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म० प्र०)    | इस ग्रन्थ में अंबुज और पद्मा-<br>कर ने वसन्त ऋतु के स्फुट,<br>पदों को लिपिबद्ध किया है<br>और अन्त में देव विषयक मंत्रों<br>को लिपिबद्ध किया गया है।                                                                                                                      |
| नवीन<br>माण्डपत्न                  | २१ × १७. <b>४</b>   | ६ <b>१ ८</b> | १६                | 58               | ७४१६             | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर<br>(उ॰ प्र॰)       | इसमें सूरित मिश्र ने बिहारी<br>सतसई की टीका 'अमर<br>चित्रका' के नाम से ब्रज के<br>गद्य में किया है और दोहों में<br>आये हुए अलंकारों का भी<br>यथा प्रसंग उल्लेख किया है।                                                                                                  |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न               | <b>२</b> २.५ × १४   | १०६          | 9 ક               | 99               | ६६२              | पूर्ण  | श्री कन्हैया-<br>जाल<br>सिरोहिया,<br>चरखारी,<br>हमीरपुर | कविवर बिहारी की 'सतसई'<br>नामक इस पूर्ण ग्रन्थ को उनके<br>समसामयिक कान्ह जी ब्राह्मण<br>द्वारा लिपिबद्ध किया गया है।<br>प्रामाणिकता की दृष्टि से इस<br>ग्रन्थ का महत्त्वपूर्ण स्थान है।                                                                                  |
| <b>ग</b> ण्डप् <b>ल</b>            | 9७×99.\$            | १२८          | 98                | <b>9</b> &       | E 67.            | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                    | इस ग्रन्थ में बिहारो सतसई<br>को लिपिबद्ध किया गया है।<br>इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशे-<br>षता है कि बीच-बीच में वर्णन<br>पक्ष का संकेत दिया गया है।<br>सतसई की अन्य प्रतियों में<br>किसी में ७०५ किसी में ७०७<br>दोहे मिलते है। लेकिन इस<br>प्रति में मान्न ७०० दोहे हैं। |
| Part age allette<br>on a se sale t |                     |              | ,                 |                  |                  | 1      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०<br>           | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार                      | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------|---------------|-------|
| 9        | ·                                   | 3             | 8         | ¥                            | Ę       | 9             | 5     |
| ६७६      | ७८७२/४४०६                           | बिहारी सतसई   |           | श्री लाला<br>गंगा-<br>प्रसाद | १८४३ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६७७      | ७७६२/४३५२                           | बिहारी सतसई   | _         | _                            |         | हिन्दी        | नागरी |
| ६७८      | <b>⊏१</b> ४ <u>६</u> /४६ <b>१</b> ६ | बिहारी सतसई   | _         | रामदीन<br>पण्डित             | १६४१ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरो |
| ६७६      | <b>द६६७/४</b> ६६६                   | बिहारी सतसई   | _         | _                            | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६८०      | द२ <i>१७</i> /४६५१                  | बिहारी सतसई   | _         | _                            | _       | हिन्दी (त्रज) | नागरी |
| ६८१      | <b>८११३/</b> ४५ <b>८</b> ६          | विहारी सतसई   | _         | रतनलाल                       | १=५२ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|          |                                     |               |           |                              |         |               |       |

| आधार            | आकार<br>(सेमी०)          | पृ•सं०             | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा                    | प्राप्तिस्थान                            | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 90                       | 99                 | 92                 | 93               | १४               | 94                     | १६                                       | 9'9                                                                                                                                                                          |
| नाण्डप <b>त</b> | 9७×9२                    | १६२                | 92                 | 92               | ५०४              | पूर्ण                  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर     |                                                                                                                                                                              |
| नाण्डपत्र       | 9£ X × 98                | ६४                 | 97                 | 95               | ३≂४              | अपूर्ण                 | श्री केशव-<br>किशोर-<br>तिवारी,<br>दतिया | बिहारी सतसई की यह अपूर्ण<br>प्रति है। इसमें लिपिकार एवं<br>लिपिकाल का उल्लेख नहीं है।                                                                                        |
| माण्डपत्न       | २ <b>१</b> × १०          | पत्न<br><b>५</b> ४ | अज्ञात             | _                | -                | पूर्ण                  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर     | बिहारी सतसई की यह प्रति<br>सुपाठ्य होने पर भी स्थान-<br>स्थान पर कीट-दंशित है। कृति<br>में दोहों की संख्या ७२४ है और<br>अत्यधिक कीट-दंशित होने से<br>खोला नहीं जा सकता।      |
| माण्डपत्न       | 9 <b>£.</b> 4 × 97       | २५                 | १४                 | 97               | १४०              | पूर्ण                  | 7.7                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में बिहारीलाल<br>कृत सतसई के १३६ दोहों का<br>संकलन है। ग्रन्थ की दशा<br>अति दयनीय है। लिपि से कृति<br>प्राचीन प्रतीत होती है।                                |
| माण्डपत्न       | <b>२२.५</b> × <b>१</b> ६ | 997                | २४                 | २०               | १६८०             | अपूर्ण                 | "                                        | प्रस्तुत ग्रन्थ में कृष्ण किव ने<br>किवत एवं सवैया छन्दों में<br>बिहारी सतसई की टीका<br>लिखी है। ग्रन्थ कीट-इंशित है<br>एवं अपूर्ण है। लिपि से यह<br>प्राचीन प्रतीत होता है। |
| माण्डपत्न       | २७ × <b>१</b> ३.५        | 88                 | qo                 | ३२               | ४४०              | पूर्ण<br>पत्ना-<br>कार |                                          | प्रस्तुत ग्रन्थ में कृष्ण किन ने<br>महाकिन बिहारी के दोहों की<br>किनत, सर्वेया छन्दों में टीका<br>लिखी है। ग्रन्थ में ६० दोहे<br>एवं ६० किनत हैं।                            |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | ।<br>लिपिकार<br>                             | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 9        | 7                     | ₹               | 8         | <u>                                     </u> | ६       | 9             | 5     |
| ६८२      | द२६०/४६ <u>६</u> २    | बिहारी सतसई     | _         |                                              | १८१० ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६६३      | ७६६८/४५०६             | ब्रजराजीय काव्य | _         | _                                            | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६न४      | ) ০২১৪৪৮৮             | भवानी विलास     | -         | _                                            | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६८५      | द३ <u>६</u> १/४७६४    | भाव पंचासिका    | _         | _                                            | १६२७ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|          |                       |                 |           |                                              |         |               |       |

| आधार                       | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र॰पृ॰ | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                  | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -2                         | 90                        | 99     | 92                | 93               | 98               | १५     | १६                                             | 9 ও                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डयत्र                  | 9 ½ × 9 9 • ½             | १३८    | 99                | <b>१</b> ६       | ७२८              | अपूर्ण | श्री ब्रज-<br>किशोर शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दितया | प्रस्तुत ग्रन्थ में नायक-नायिक<br>वर्णन, दूती-विरह, विदेश<br>गमन, गर्भवती, गणक, भितत<br>नीति एवं श्रृंगार इत्यादि क<br>कवि ने वर्णन किया है। ग्रन्थ<br>की लिपि सुपाठ्य है। ग्रन्थ क<br>आदि पृष्ठ अप्राप्य है। ग्रन्थ के<br>७२० दोहे हैं। आरम्भ के<br>चार दोहे अप्राप्य हैं। |
| नवीन<br>माण् <b>ड</b> पत्न | ₹ <b>₹</b> × ₹०. <b>४</b> | 3,0    | ३४                | ३०               | £५६              | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर           | इस ग्रन्थ में ब्रजराज के श्रृंगान के छन्दों को लिपिबद्ध किय गया है। ग्रन्थ किय स्वैया छन्दों में है और सरस है। ये सारे पद कृष्ण को ही सम्बोधित करके लिखे गये हैं। ब्रजराज पण्डित कृष्णबिहारी मिश्र के ही वंशजों में हैं। यह बहुत अविचीन रचना है।                            |
| नवीन<br>माण्डपत्न          | ₹₹ <b>×</b> २० <b>.</b> ५ | 90     | २८                | 20               | ৭৬২              | पूर्ण  | "                                              | इस ग्रन्थ में भवानीदत्त वे<br>श्रृंगारिक विलासों का वर्णन<br>किया गया है। यह भवानी<br>विलास का संक्षिप्त संस्करण<br>है। इसमें मात्र लक्षणों का ह<br>संकलन किया गया है। इसमें<br>कुल ८ विलास हैं।                                                                            |
| आधुनिक<br>माण्डपत          | ₹₹ <b>× २</b> ०           | 98     | ३२                | २२               | ₹०८              | पूर्ण  | ,,,                                            | ग्रन्थारम्भ में किव ने किवता<br>काल का उल्लेख 'सत्तरै तैंता<br>लिस सुदि फागुन मंगजवारि<br>कह करके किया है । यह<br>श्रृंगार का एक अनूठा ग्रन्थ<br>है । इसमें विविध विषयों<br>जो कि शुद्ध रूप से श्रृंगारिक<br>है, का वर्णन किया गया है।                                      |

| क्रम सं०                                 | ग्रन्थ सं०/विष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार                     | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------|-------|
| ٩                                        | २                           | n e           | 8         | <u> </u>                    | Ę       | 9             | 5     |
| લ્ર ક્લ હ્ય                              | द३६ <b>८/४७४६</b>           | भाव विलास     | -         | _                           | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६ <i>५७</i>                              | ७८३ <b>०</b> /४३ <b>८</b> २ | मुदरी तरंग    | १८६६ ई.   | -                           | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ६८८                                      | <b>८२१८/४६५</b> २           | रसराज         | _         | छेदाराइ<br>ब <i>न्</i> दीजन | १७६५ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| 64 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | ७७२३/४३२६                   | रसराज         | -         | सेवक-<br>प्रसाद             | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|                                          |                             |               |           |                             |         |               |       |

|                      |                                     |        |                   |                   |                     |        | Charles and Shares and and a                             | THE PARTY OF THE P |
|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)                     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र० पृ० | परिमाण<br>(अनु०)    | दशा    | प्राप्तिस्थान                                            | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                    | 90                                  | 99     | 92                | 93                | 98                  | १५     | १६                                                       | ৭ ৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आण्डपत               | ₹२. <b>५</b> × २०                   | 5      | ३७                | १४                | <b>૧</b> ₹ <b>૬</b> |        | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                     | प्रस्तुत ग्रन्थ में भाव, विभाव,<br>आद्रभाव, उद्दीपन, सात्त्विक<br>भावों का वर्णन, रस-निरूपण,<br>अलौकिक रस, प्रृंगार रसों का<br>वर्णन किव ने किया है। ग्रन्थ<br>अपूर्ण है। इस ग्रन्थ में मात्र<br>भाव विलास के लक्षणांशों का<br>ही संकलन हुआ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | 94.4×99                             | ₹ड     | 92                | 92                | १२६                 | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया                  | इस ग्रन्थ में मुदरी के विभिन्न<br>प्रतिमानों की व्यंजना विविध<br>छन्दों में की गयी है। इस<br>ग्रन्थ में राधा कृष्ण के सरस<br>सम्वाद के अन्तर्गत मुद्रिका का<br>बड़ा ही मनोरम वर्णन हुआ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत              | <sup>.</sup> <b>१६</b> × <b>१</b> २ | ৭ ও ব  | १४                | १६                | <b>१२</b> २६        | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                     | श्रृंगार रसान्तर्गत नायिका-भेद<br>का विस्तारपूर्वक विवेचन<br>इसमें किया गया है। ग्रन्थ<br>अत्यधिक जीर्णता के कारण<br>पर्याप्त कीट-दंशित है और इसके<br>कुछ पृष्ठ परस्पर इस प्रकार<br>सम्पृक्त हैं कि उन्हें पढ़ा नहीं<br>जा सकता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ाग्डपत               | २०. <b>५</b> २ १५.५                 | 998    | <b>9</b> &        | <b>૧</b> ૬        | <del>\$</del> 9२    | पूर्ण  | श्रीव्रजिक्षीर<br>शर्मा,<br>भरतगढ़<br>दितया<br>(म० प्र०) | मितराम की इस प्रसिद्ध रचना 'रसराज' में श्रृंगार के पदों को किवत्त और सर्वया छन्दों में निबद्ध किया गया है। प्रति में लिपिकाल १७५३ दिया है, लेकिन ग्रन्थ को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे उन्नी-सर्वों शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| क्रम सं०      | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल | भाषा          | लिपि   |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------|---------|---------------|--------|
| <del></del> - | 7                     | <del></del>   | 8         | <u> </u>       | Ę       | 9             | 5      |
| ६६०           | ७८७१/४४०६             | रसराज         | _         |                | _       | हिन्दी (ब्रज) | नाग री |
| ६६१           | ट इ ट <b>र</b> \      | रसराज         |           | गंगासिह<br>वैस | १६५६ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नाग री |
| <b>६६</b> २   | द <i>३७द\</i> ४७४४    | रस विलास      | १७२६ ई.   | प्रधान         | १८५० ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी  |
|               |                       |               |           |                |         |               |        |

|                   |                 | 1      |    |                  |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------|--------|----|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार              | आकार<br>(सेमी०) | पृ०सं० |    | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25                | 90              | 99     | 92 | 93               | 98               | १४     | 9६                                   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत           | 9७×9२           | 9 & &  | 93 | 92               | بر هر<br>جر      | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न         | २३४१४४          | £9     | 90 | 96               |                  | पूर्ण  | 79                                   | यह नायक-नायिका-भेद विषयक<br>सरस रचना है, जिसमें नायिका-<br>भेद-विवेचन के साथ ही वियोग<br>की दश दशाओं आदि का सरस<br>छन्दों में वर्णन किया गया है।<br>कवि ने कवित्त छन्दों का प्रयोग<br>किया है। यह ग्रन्थ टाइप एवं<br>लीथो में कई स्थानों से प्रकाशित<br>भी हो चुका है। प्रति सुपाठ्य<br>है। |
| <b>माण्ड</b> पत्न | <b>9  </b>      | १७४    | es | २६               | <b>१</b> ३७२     | अपूर्ण | दितया                                | प्रस्तुत ग्रन्थ में नागर भेद, विविध देशों का वधू न्वणैन, श्रृंगार रस-वर्णन, दर्शन, अभिलाषा आदि दशाओं का वर्णन एवं नायक-नायिका का निरूपण किन ने किया है। ग्रन्थ में कुल मिलाकर ४६६ छन्द हैं और ग्रन्थ ७ विलासों में विभक्त है। ग्रन्थ के प्रारम्भिक इन्द नहीं हैं।                           |

| क्रम सं०        | ।<br>ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम            | ग्रन्थकाल  |            | लिपिकाल          | भाषा                                    | लिपि          |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 9               | ?                          | R.                       | 8          | ¥          | ६                | (9                                      | 5             |
| ६ ६६            | <i>च३६६</i> /४७४६          | रस विलास                 | -          | _          | १६२७ ई.          | हिन्दी (ब्रज)                           | नागरी         |
| 178<br>50<br>00 | ७७३६/४३३६                  | रस, श्रुंगार केल<br>सागर |            | _          | _                | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित खड़ी-<br>बोली) | नाग री        |
| ६ <b>૬</b> ૫    | =४६४/४=०=                  | रसिकप्रिया               | ૧૫૯૧ ર્દે. | _          |                  | हिन्दी (ब्रज)                           | नागरी         |
| £ £             | ७६३३/४४६७                  | रसिकप्रिया               | १४६१ ई.    | विप्र गणेश | १८५१ ई.          | हिन्दी (ब्रज)                           | नागरो         |
| દ્ધ દુ          | ७६५२/४४७७                  | राग रत्नाकर              | _          | -          | २७–१–<br>૧૬२७ ई. | हिन्दी (ब्रज)                           | नाग <i>रो</i> |

| <b>अ</b> ।धार    | आकार<br>(सेमी०)           | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                               | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 90                        | 99     | 97                | 93               | १४               | 94     | १६                                          | 9 ড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>माण्डपत्न</b> | <b>३२.</b> ५ × २०         | 98     | <b>4</b>          | ૧૬               | १७५              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर        | प्रस्तुत ग्रन्थ में कामिनी-भेद,<br>राज-नगर-वर्णन, दासी-वर्णन,<br>नायिका-वर्णन, संध्या-वर्णन,<br>भूषण वर्णन, नायिका जाति-भेद<br>-वर्णन, तत्पश्चात् विरह-दशा-<br>वर्णन दोहों के माध्यम से किया<br>गया है। ग्रन्थ में ७ विलास हैं।<br>यद्यपि यह ग्रन्थ भारत जीवन<br>प्रेस काशी से छप चुका है<br>जिसका मात्र लक्षणांश इसमें<br>संकलित है। |
| माण्डपत्र        | २ <b>१.</b> ५ × १६.५      | २२     | <b>१६</b>         | 9६               | <b>१७६</b>       | पूर्ण  | श्री अटल-<br>विहारी<br>श्रीवास्तव,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में राधा और कृष्ण<br>को साधारण नायिका-नायक के<br>रूप में चितित कर रस के<br>उत्पाद्य श्टुंगार को केलि की<br>भूमि पर प्रतिष्ठित कर कि<br>न इसे लक्षण ग्रन्थ की कोटि<br>प्रदान किया है।                                                                                                                                        |
| माण्डपत          | 95×99.4                   | २०६    | 98                | 99               | 9=६०             | अपूर्ण | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| माण्डपत          | २७ × ११.५                 | १६८    | 5                 | <b>३</b> ०       | १२६०             | पूर्ण  | ,                                           | रसिकप्रिया रीतिकालीन प्रयोग-<br>धर्मिता की श्रेष्ठ रचना है।<br>इसके रचियता केशवदास जी<br>हैं। उन्होंने सोलह प्रकाशों में<br>इस ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ<br>महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                                                                          |
| नवीन<br>माण्डपत  | ₹ <b>₹ ×</b> २०. <b>४</b> | יעין   | <b>₹</b> ?        | १६               | ₹ E              | पूर्ण  | · -                                         | देव के नाम से प्राप्त इस ग्रन्थ<br>में विभिन्त राग-रागिनियों का<br>लक्षण-निरूपण नायिका-भेद के<br>सन्दर्भ में किया गया है।                                                                                                                                                                                                             |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम                                                                                                  | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल | भाषा                            | लिपि  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------------------------|-------|
| 9           | २                          | Ą                                                                                                              | 8         | ¥              | Ę       | 9                               | 5     |
| ६६८         | ७६४४/४४७३                  | रामचन्द्र शिषनख                                                                                                | _         |                | १८६८ ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| ६८८         | द६७२/४ <i>६</i> ६ <i>६</i> | ललित ललाम<br>(स्फुट भक्ति)                                                                                     | _         | _              | _       | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| ৬০০         | ७७५४/४३६६                  | लैला मजनू                                                                                                      | -         | _              | _       | हिन्दी<br>(ब्रजमिश्रित<br>अवधी) | नागरी |
| ७० <b>१</b> | ७६७४/४३०३                  | विक्रम विलास                                                                                                   | १८१० ई.   | गंगेश<br>मिश्र | १८१० ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
|             |                            |                                                                                                                |           |                |         |                                 |       |
| ५०२         | ७६७४/४३०२                  | विद्वन्मोद तरंगिणी                                                                                             | १८२७ ई.   |                | १८३१ ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| <b>βο</b> θ | ७७५१/४३४३                  | वृक्ष चेतावनी                                                                                                  | १८१५ ई.   | _              | १८१५ ई. | हिन्दी (ब्रज)                   | देव-  |
|             |                            |                                                                                                                |           |                |         |                                 | नागरी |
|             |                            | - Maria - Mari |           |                |         |                                 |       |

|           |                         | 1      | 1                  | ,                        | ,                |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------|--------|--------------------|--------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)         | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र०पं <b>०</b> | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | <br>  प्राप्तिस्थान                                   | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                          |
| 2         | 90                      | 99     | 92                 | 93                       | 98               | १५     | 98                                                    | ৭'৩                                                                                                                                                                                                     |
| माण्डपत   | ३३ <b>× २१</b> .५       | 90     | २२                 | २०                       | १३८              | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                  | इसमें रामचन्द्र जी का नख-<br>शिख वर्णन किया गया है।<br>यह कृति महत्त्वपूर्ण है।                                                                                                                         |
| माण्डपत   | <b>૧<u>૬</u>.५</b> × ૧૨ | 9      | १८                 | 90                       | ४०               | अपूर्ण | ,,                                                    | प्रस्तुत ग्रन्थ में मितरामकृत<br>लित ललाम के कुछ छन्द<br>एवं अन्य किवयों के द्वारा<br>रचित अनेक स्फुट छन्द प्राप्त<br>होते हैं। ग्रन्थ अपूर्ण, जीर्ण-<br>शीर्ण एवं कीट-दंशित है।                        |
| माण्डपत्र | १७ × ११-५               | 93     | 97                 | १६                       | ৩5               | अपूर्ण | श्री मुन्ना-<br>लाल<br>परसारिया,<br>दतिया             | इस ग्रन्थ में लैला-मजनू के<br>प्रेमालाप को भक्ति के आवरण<br>में प्रस्तुत किया गया है।                                                                                                                   |
| माण्डपत   | २४. <b>५</b> × १६       | २४८    | 90                 | 78                       | 9 द ६ ०          | पूर्ण  | श्री केशव-<br>किशोर-<br>तिवारी,<br>दतिया<br>(म॰ प्र•) | विक्रम विलास नामक ग्रन्थ २५ अंकों में गंगेश मिश्र द्वारा रचित है। इस ग्रन्थ में रीति- कालीन शैली में सर्वप्रथम कथानक का संकेत, तदुपरान्त विविध विलासों का सांगोपांग वर्णन विविध छन्दों में किया गया है। |
| माण्डपत   | <b>૨૪.</b> ૫ × ૧૪.૫     | ₹9.    | २०                 | १६                       | इन्द्र्र         | पूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर                  | यह सुवंशु शुक्ल, कवीन्द्र देव,<br>पद्माकर आदि ४५ कवियों का<br>एक बृहद् काव्य-संग्रह है,<br>जिसमें श्रीधर ने नायक-<br>नायिका-भेद, रस-विवेचन,<br>सखी-दूही आदि विषयों का<br>सांगोपांग निरूपण किया है।      |
| माण्डपत   | <b>૧</b> ६.૫ × ૧૧.૫     | १०     | Al.                | 9 ३                      | ३७               | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर-<br>तिवारी,<br>दतिया              | प्रकृति को आलम्बन एवं उद्दीपन<br>रूप में चितित कर, उसके<br>उपादान वृक्ष को चेतावनी इस<br>अपूर्ण ग्रन्थ में दी गयी है।<br>इसके साथ ही वृक्षों की सूची<br>भी चित्रकाव्य द्वारा प्रस्तुत की<br>गयी है।     |

|          | }                           | 1                      | ,                        | 1              | 1       |               |       |
|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| क्रम संव | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम          | ग्रन्थकाल                | लिपिकार        | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
| 9        | 2                           | 3                      | 8                        | ¥              | Ę       | 9             | 5     |
| ७०४      | द३द७/४७६ <b>१</b>           | श्टंगार निर्णय         | <u> </u> ৭৬ <b>५०</b> ई. | बलदेव<br>मिश्र | १८८६ ई. | हिन्दी (व्रज) | नागरी |
| ७०५      | ७ <b>६</b> =१/४४ <b>६</b> ४ | श्वंगार सौरभ           | _                        | बसदेब<br>मिश्र | १८६१ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ७०६      | ७७१८/४३२३                   | श्रृंगारिक दोहा संग्रह | -                        | _              | -       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ७०७      | ७८६२/४४२७                   | षट ऋतु प्रकाश          | _                        | -              |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ৬০ৢ      | ७ <i>६</i> १७/४४ <b>५</b> १ | षट्-ऋतु प्रकाश         |                          |                |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |

| आधार               | आकार<br>(सेमी०)            | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र० पृ० |            | परिमाण<br>(अनु०) | दशा     | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------|--------|--------------------|------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -8                 | 90                         | 99     | 97                 | 93         | 98               | १५      | १६                                   | <b>૧</b> <sup>1</sup> ૭                                                                                                                                                                                                                                  |
| मा <b>ग्ड</b> पत्न | २०. <b>५</b> × <b>१</b> ६  | 494    | <b>q</b> &         | <b>ዓ</b> ሂ | 560              | पूर्ण   | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत            | २० × १५.५                  | रे     | 9६                 | <b>q</b> 5 | 8 <i>c</i> £     | पूर्ण   | ,,,                                  | इसमें नायिका-भेद का निरूपण<br>किया गया है । श्रृंगार के<br>मुख्य विभाजन नायिका-भेद<br>का लक्षण व उदाहरण श्रृंगार<br>रस के सरस कवित्तों, सवैयों,<br>दोहा छन्दों में दिया गया है<br>इस पुस्तक की रचना रामजी<br>भट्ट ने सूर्यंबली सिंह के<br>निमित्त की थी। |
| माण्डपत्न          | ₹ <b>४.</b> ५ × १६         | २१     | २०                 | २०         | ३८               | अपूर्ण  | ĵ ,,                                 | इस ग्रन्थ में लिपिकार ने<br>शृंगारिक दोहों एवं सवैयों के<br>लिपिबद्ध किया है। यह संग्रह<br>लिपिकार की शृंगारिक मनो<br>वृत्ति का परिचायक है।                                                                                                              |
| माण्डपत            | २० × १२.५                  | 9. S   | 99                 | 9&         | ३४३              | अपूर्ण  | 7,                                   | 'षट ऋतु प्रकाश' विरह शृंगा<br>का एक अनूठा ग्रन्थ है। ग्रन्थ<br>में वसंत, ग्रीष्म, पावस—मा<br>तीन ही ऋतुओं का वर्ण<br>दोहा, दण्डक, सवैया, कविक<br>छन्दों में वर्णित है। ग्रन्थ<br>प्रारम्भ में गणेश, शिव, गंग<br>इत्यादि देवताओं का मंगल<br>चरण है।       |
| माण्डपत्न          | २ <b>१.</b> ३ <b>४ १</b> ३ | ५      | <b>়</b>           | 9 &        | <b>४</b> ४४      | ू पूर्ण | ,,                                   | 'षट् ऋतु प्रकाश' विरह <b>ऋंगा</b><br>का एक अनुठा ग्रन्थ है। ग्रन्<br>में वसंत, ग्रीष्म, शरद, पावर<br>शिशिर, हेमन्त आदि ऋतुः<br>का क्रमिक वर्णन है। कि<br>यह वर्णन अपूर्ण-सा लगता है                                                                      |

|              |                           | I               | ı         |                | 1       | 1             |               |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------|---------|---------------|---------------|
| क्रम सं०     | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०     | ग्रन्थ का नाम   | ग्रन्थकाल | लिपिकार        | लिपिकाल | भाषा          | लिपि          |
| ٩            | २                         | 3               | 8         | ¥              | દ્      | 9             | 5             |
| 300          | <br>  영울도도  상상음 <b>출</b>  | सतस ई           | _         | _              |         | हिन्दी (ब्रज) | नागरी         |
| ७१०          | ७७५५/४३४५                 | सतसई            | _         | _              | _       | हिन्दी (ब्रज) | नागरी         |
| ७११          | द <b>६६/४</b> ६६ <u>६</u> | सर्व संग्रह     |           | _              | - :     | हिन्दी (ब्रज) | नागरी         |
| ७ <b>१</b> २ | ७ <b>द</b> ४० ४४७३        | सुखमा सागर तरंग | -         | बलदेव<br>मिश्र | १८८६ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी :       |
| ७१३          | द३ <i>द६</i> /४७६०        | सुख-सागर तरंग   | -         | -              | -       | हिन्दी (ब्रज) | <b>नाग</b> री |
| . 40         |                           |                 |           |                |         |               |               |

| आधार    | आकार<br>(सेमी०)            | पृ०सं० |           |     | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------|--------|-----------|-----|------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | 90                         | 99     | 92        | 93  | 98               | 94     | १६                                      | 99                                                                                                                                                                                                                                         |
| माण्डपत | <b>२२.५</b> × <b>१</b> ३.५ | ११४    | 9 द       | १४  | <b>५ ६</b> ६     | पूर्ण  |                                         | इसमें 'मितराम' के ७०५ दोहें<br>लिपिबद्ध किये गये हैं। इन<br>दोहों का विषय ऋंगार है।<br>ऋंगार के संयोग पक्ष से<br>सम्बन्धित दोहों की संख्या अधिक<br>है। सतसई की परम्परा में<br>इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।                                  |
| माण्डपत | 96×99.¥                    | ६२     | <u></u> দ | २०  | ४६०              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया | खण्डित प्रति की लिपि देखने<br>से ऐसा प्रतीत होता है कि यह<br>अट्ठारहवीं शताब्दी के बाद<br>की प्रति है।                                                                                                                                     |
| माण्डपत | 9 <i>६.</i> ५× १२          | २४     | ৭৩        | 90  | 9 ३ ३            | पूर्ण  | डॉ० नवल<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर     | प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य केशव-<br>दास जी की रसिकप्रिया के<br>कुछ छन्द और शिवनाथ जी के<br>कुछ छन्द, जो कि ऋंगार<br>सम्बन्धी हैं, संकलित हैं। ग्रन्थ<br>में नायिका-भेद और अंग-वर्णन<br>की प्रधानता है। ग्रन्थ कीट-<br>दंशित एवं जीर्ण है।  |
| माण्डपत | ₹ <b>१</b> × २१            | १५२    | २८        | २०  | २६६०             | पूर्ण  | 37                                      | यह ग्रन्थ १२ अध्यायों में विभक्त है। प्रारम्भ में राजवंश-वर्णन, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, जानकी, रुविमणी, राधा की स्तुति की गयी है। इसमें सवैया और कवित्त छन्द का अधिक प्रयोग हुआ है। यह ग्रन्थ बहुत पहले अयोध्या से प्रकाशित भी हो चुका है। |
| माण्डपत | २०.५ × १५.५                | ७२     | २०        | 9 ६ | <i>द</i> ४४      | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर     | यह नायिका विषयक प्रसिद्ध<br>रीति ग्रन्थ है, जिसे देव ने<br>पिहानी के अकबर अली खाँ के<br>निमित्त लिखा था।ग्रन्थ अयोध्या<br>से प्रकाशित भी हो चुका है।                                                                                       |

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम    | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल                           | भाषा          | लिपि  |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 9           | ₹                          | Ą                | 8         | <u> </u> | -Ę                                | 9             | 5     |
| ७१४         | द३६६/४७४ <b>६</b>          | सुखसागर सार तरंग | _         | -        | १६२७ ई.                           | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ७१४         | <i>६७४४∖</i> Р४ <u>२</u> ७ | सुजान विनोद      | _         | -        | १८८५ हे.                          | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| ७१६         | ৬ <u>৯</u> ५१/४४७७         | सुजान विनोद      | _         | _        | २६ <b>-१-</b><br>१ <u>६</u> २७ ई. | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
| <b>७१</b> ७ | <b>८</b> १८३/४६३४          | सुन्दर-श्रृंगार  | १६३१ ई    | -        | - 3                               | हिन्दो (ब्रज) | नागरी |
| ७१८         | द२० <u>६</u> /४६४३         | सुन्दरी सिंगार   | -         | _        |                                   | हिन्दी (ब्रज) | नागरी |
|             |                            |                  |           |          |                                   |               |       |

| आधार            | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पृ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अति <b>रि</b> क्त विवरण                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55              | 90                   | 99          | 92                | 93               | 98               | 9      | १६                                   | 9७                                                                                                                                                                                                                                   |
| गण्डपद          | ₹२. <b>५</b> × २०    | 9           | ३४                | २२               | २४               | अषूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रृंगार, रूप,<br>चित्र, नायिका-भेद आदि का<br>वर्णन है। प्रकाशित सुखसागर<br>तरंग का मात्र एक ही पृष्ठ<br>इसमें है।                                                                                               |
| गण्डपस          | ३३ ४ २१              | प्रश        | ३०                | २२               | 9998             | वूर्ष  | "                                    | इस ग्रन्थ में रीतिकालीन शैली<br>में श्रृंगार के साधन पक्षों की<br>विवेचना करते हुए किन नायक-<br>नायिका-भेद के द्वारा अपने<br>अभीप्सित श्रृंगार रस की<br>प्रतिष्ठा करता है।                                                           |
| <b>भाण्डप</b> त | ₹ <b>₹ × ₹ 0. ¥</b>  | 5           | २४                | २०               | १२०              | पूर्ण  | ,,                                   | इस ग्रन्थ में सात विलास हैं।<br>इसमें राधा-कृष्ण का विरह<br>वर्णन, वसंत ऋतु में रित-<br>क्रीड़ा के समय नायिका-भेद,<br>दम्पति की याद में उद्देग,<br>ऋतु-भेद तथा ग्रीष्म, वर्षा,<br>शरद, हेमन्त के सुखोत्सवों का<br>वर्णन किया गया है। |
| गण्डपन          | <sup>1</sup> ¶७ × १२ | <b>૧</b> ૬૬ | 97                | 93               | 55 65 <b>3</b>   | अपूर्ण | दति या                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में नायिका-भेद,<br>अंग-वर्णन, चेष्टा-वर्णन,<br>नायिका के हाव-भाव-वर्णन,<br>विरह-वर्णन के विविध दशाओं<br>का उल्लेख किया गया है। ग्रन्थ<br>के अन्तिम छन्द नहीं हैं।                                                    |
| गण्डपत्र        | <b>२२.</b> ५ × १६.।  | र ४४        | 9 द               | २४               | 350              | अपूर्ण | कोटा<br>(राजस्थान)                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में नायिका भेद<br>आदि का वर्णन है। ग्रन्थ लिपि<br>से अति प्राचीन ज्ञात होता है।<br>साथ-ही-साथ ग्रन्थ के आदि<br>और अन्त के पृष्ठभाग अप्राप्य<br>हैं। ग्रन्थ कवित्तों, दोहों,<br>सोरठों में रचित है।                   |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०        | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकाल  | लिपिकाल | भाषा                                      | लिपि   |
|----------|------------------------------|---------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------|--------|
| 9        | 7                            | 3             | 8         | <u> </u> | Ę       | 9                                         | 5      |
| ७१६      | ७८४८/४३६१                    | स्फुट कवित्त  | -         | _        | 9६३७ ई. | हिन्दी (ब्रज-<br>मिश्रित एवं<br>खड़ीबोली) | नांगरी |
| ७२०      | =२०७/४६४१                    | स्फुट कवित्त  | -         | _        | -       | हिन्दी (ब्रज)                             | नागरी  |
| ७२१      | . ७ <u>६</u> ३४/४४६ <b>०</b> | हस्त मलिका    | _         | -        | _       | हिन्दी (ब्रज)                             | नागरी  |
|          |                              |               |           |          |         |                                           |        |

| आधार     | आकार<br>(सेमी०)  | पृ०सं <b>०</b> | पं <del>वि</del> त<br>प्र० पृ० | अक्षर<br>प्र० <b>षं</b> ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                   | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45       | 90               | 99             | 92                             | 93                        | 98               | 94     | १६                              | 90                                                                                                                                                                                                   |
| ाण्डपत्र | 9६× <u>६</u> .२  | 5              | 9                              | २०                        | <b>3</b> 4       | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दतिया       | इसमें स्फुट कित्तों का संग्रह<br>है। कुछ छन्ः विशुद्ध ब्रजभाषा<br>एवं कुछ उर्दू में हैं। वर्ण्य-विषय<br>की दृष्टि से इस संग्रह् में श्रृंगार<br>की प्रधानता है।                                      |
| गण्डपत   | ं <b>२३ x १७</b> | २३             | २०                             | 32                        | ४६०              | अपूर्ण |                                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में ठाकुर, सुन्दर<br>कविराय आदि के अनेक अति<br>श्रृंगारिक विविध कवित्तों का<br>संग्रह किया गया है। ग्रन्थ<br>अति प्राचीन एवं अपूर्ण है।                                              |
| गण्डपत्र | <b>२३.५</b> × १३ | 80             | १द                             | 97                        | 200              | अपूर्ण | श्री हरिदास<br>मुखिया,<br>झाँसी | इस ग्रन्थ में अंकगणित के गुरों<br>(सिद्धान्तों) का उल्लेख बहुत<br>ही रोचक एवं सरस शैली में<br>किया गया है। गणित के<br>ज्यावहारिक ज्ञान की दृष्टि से<br>इस ग्रन्थ का निश्चय ही<br>अत्यधिक महत्त्व है। |

सन्त काव्य

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम        | ग्रन्थकाल | लिपिकार                   | लिपिकाल          | भाषा                  | लिपि                         |
|----------|----------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| 9        | 2                          | ą                    | 8         | ¥                         | Ę                | 9                     | 5                            |
| ७२२      | द्ध <b>र४</b> /४७२०        | अघविनाश              | _         | भगवान-<br>दास<br>मुहर्रिर | १६२६ ई.          | हिन्दी (अवधी)         | नागरी                        |
| ७२३      | <i>८३६२</i> /४७६४          | गुणस्थानमार्ग्गणापाठ | -         | -                         | -                | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी                        |
| ७२४      | ७६६२/४३०६                  | ग्यान दीपिका         | -         | -                         | -                | हिन्दी (ब्रज)         | नागरो                        |
| ७२५      | <b>८०२</b> द/४५ <b>१</b> ६ | ग्यान समाधि          | -         |                           | -                | हिन्दी (अवधी)         | नागरी                        |
| ७२६      | ७७⊏६∫४३६४                  | ज्ञात प्रश्नोत्तर    | -         | -                         | _                | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी                        |
| ७२७      | ७७=२/४३६४                  | ज्ञानवचन चूणिका      | -         | -                         | ৭৬ <b>৯</b> ५ ई. | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी                        |
|          |                            |                      |           |                           |                  |                       | ADAM STADION STADION STADION |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)            | पृ०सं०      | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र•पं• | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                                      | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -5                   | 90                         | 99          | 92                | 93               | 98               | १५।    | 95                                                                 | 9७                                                                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न            | ३५×२०                      | <u>४</u> ७२ | 92                | २०               | ७७२७             | 1      | श्रीमती रानी<br>टण्डन एवं<br>श्री सन्तप्रसाद<br>टण्डन,<br>इलाहाबाद | दोहों, चौपाइयों, सोरठा<br>छन्दों में रचित यह ग्रन्थ निर्गुण<br>ब्रह्मोपासनापरक है। इसमें<br>हरि और हर के संवाद के<br>साथ माँ पार्वती आदि का भी<br>वर्णन है।                                                                               |
| माण्डपत              | 9 <b>६.</b> ४ ४ 9 <b>६</b> | 9           | 97                | २०               | प्र२             | पूर्ण  | अज्ञात                                                             | इस ग्रन्थ में परजन्त्न, कषाय,<br>संयम, दरसलेइया, सन्यसमित-<br>सिन, आहार गुण स्थान, उप-<br>योग-कथन, आश्रव वर्णन एवं<br>चौरासी योनियों का वर्णन है।                                                                                         |
| माण्डपत्न            | २३.५× १६.                  | <u> ሂ</u>   | 95                | २४               | १०८              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया                            | दोहा, चौपाई में रचित इस<br>ग्रन्थ में जीवन के अनुभवों का<br>वर्णन, उसके कर्माकर्म और<br>ग्रुभाग्रुभ की विवेचना गुरुज्ञान<br>का वर्णन एवं उसके फलों की<br>विवेचना की गयी है।                                                               |
| माण्डपत्न            | २ <b>१</b> × १५.५          | S &         | ঀৢড়              | 93               | द६४              | पूर्ण  | डॉ० नवल<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | <b>२२</b> × १२             | ४६          | \$                | ३२               | ४०४              | अपूर्ण | अज्ञात                                                             | इस ग्रन्थ में ६ खण्डों में परब्रह्म<br>से साक्षात्कार करने की विधि<br>का वर्णन निर्गुण-शैली में किया<br>गया है।                                                                                                                           |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २२ × १२                    | 90          | £ 5               | ₹२               | £ 5 9            | पूर्ण  | अज्ञात                                                             | इस ग्रन्थ में मनोहर किन ने<br>निर्गुण-शब्दावली में ज्ञानात्मक<br>संकल्प के पूर्व एवं उत्तर पक्ष<br>की विवेचना दोहा, चौपाई<br>सोरठा छन्द में की है औं<br>ज्ञान-प्राप्ति के साधनों तथ<br>उनके विविध विधानों का सूक्ष्म<br>परिचय भी दिया है। |

|          |                       |               |           |         | i Ī     |                                           |          |
|----------|-----------------------|---------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------|----------|
| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                                      | लिपि     |
| 9        | <del></del>           | n n           | 8         | ধ       | Ę       | lg l                                      | <u> </u> |
| ७२८      | ७=१२/४३७३             | ज्ञान स्वरोदय | _         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज)                             | नाग री   |
| ७२६      | ७८००/४३६८             | दादू वाणी     | -         | _       | _       | हिन्दी<br>(ब्रजमि <b>श्रि</b> त<br>अवधी)  | नागरी    |
| ७३०      | ७८३१/४३८३             | दादू वाणी     | _         | _       | _       | हिन्दी<br>(ब्रजमि <b>श्चि</b> त<br>(अवधी) | नागरी    |
| ७३१      | ७८ १४/४३७४            | नाम प्रताप    | _         | _       | _       | हिन्दी                                    | नागरी    |
| ७३२      | ७=४२/४३६१             | निर्धार शत    | -         | -       | _       | हिन्दी                                    | नागरी    |
| ६६७      | ७८३६/४३६१             | पद            | <b>-</b>  | -       | -       | हिन्दी                                    | नागरी    |
| ७३४      | द <b>१</b> ६४/४६२४    | परमामृत       | -         | _       | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)                     | नागरी    |
|          |                       |               |           |         |         |                                           |          |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)                                | पृ०सं०       | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षरः<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                                     | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | 90                                             | 99           | 93                | 93                | 98               | १५     | 98                                                | 9 ও                                                                                                                                                                                      |
| माण्डपस्न            | 98.4 × 99.4                                    | <b>प्र</b> क | <b>9</b> 0        | 99                | २८४              | पूर्ण  | श्री ग्यामा-<br>चरण खरे,<br>दतिया                 | इस ग्रन्थ में नासिका-रन्ध्रों में<br>प्रवहमान क्वास (स्वर) के<br>आधार पर शकुन विचार प्रस्तुत<br>किया गया है।                                                                             |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | 97.4 × £.4                                     | २४६          | 5                 | <b>१६</b>         | ६८४              | अपूर्ण | श्री केशव-<br>किशोर<br>तिवारी,<br>दतिया           | इस ग्रन्थ में विविध छन्दों में<br>निर्गुणमार्गी शब्दावली में दादू-<br>दास की वाणी को उनके किसी<br>शिष्य द्वारा लिपिबद्ध किया<br>गया है। ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।                          |
| माण्डपत्न            | 98×90                                          | ૪            | 5                 | 77                | २२               | अपूर्ण | ,,                                                | इसमें दादू की निर्गुणमार्गी<br>भक्ति के पदों को लिपिबद्ध किया<br>गया है। यथास्थल भ्रमर और<br>कमल के प्रेम के दृष्टान्त द्वारा<br>गुरुप्रेम की महत्ता प्रकट की<br>गयी है।                 |
| माण्डपत              | <b>१२</b> × <b>८.५</b>                         | ३७           | હ                 | 98                | 993              | पूर्ण  | श्री ब्रज-<br>किशोर<br>शर्मा,<br>भरतगढ़,<br>दतिया | इस ग्रन्थ में निर्गुण भक्तिमार्गी<br>कवियों के राम के नाम का<br>माहात्म्य भक्ति के कलेवर में<br>प्रस्तुत किया गया है। दो-एक<br>जगह कबीर के नाम का भी<br>उल्लेख है।                       |
| माण्डपत्र            | 9 <b>६.                                   </b> | २६           | 9                 | २०                | 998              | पूर्ण  |                                                   | इस ग्रन्थ में दोहों का संकलन<br>है और आद्योपान्त निर्मुण-तत्त्व<br>का विवेचन किया गया है।                                                                                                |
| माण्डपत              | 9६× <b>ક</b> .२                                | २            | G                 | २०                | SP               | पूर्ण  | श्री बलबीर<br>सिंह, दतिया<br>(म० प्र०)            | इसमें कबोर के प्रेम एवं नीति<br>विषयक १३ दोहों का संकलन<br>है।                                                                                                                           |
| माण्डपत्न            | 94.4×9°                                        | १०२          | 9                 | <b>२०</b>         | ४४६              | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर              | इस ग्रन्थ में निर्गुणब्रह्म-भक्ति<br>का प्रतिपादन किया गया है<br>दोहों में रचित यह ग्रन्थ चतुर्दश्<br>प्रकरणों में विभक्त है, जिनमे<br>नीति, भक्ति, वैराग्य आदि क<br>विवेचन किया गया है। |

| क्रम सं०   | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०       | ग्रन्थ का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रन्थकाल | लिपिकार                           | <b>लि</b> पिकाल | भाषा            | लिपि     |  |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 9          | ٦                           | ₹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४ प्र     |                                   | Ę               | <u> </u>        | <u>ح</u> |  |
| ७३५        | _                           | भ्रमनाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | घवकस-<br>राम                      |                 | हिन्दी (अवधीं)  | नागरी    |  |
| ७३६        | ८० <i>२७</i> /४ <b>५१</b> ६ | विवेक सागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७४४ ई    |                                   | -               | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी    |  |
|            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                   |                 |                 |          |  |
| <b>७६७</b> | ७७८३/४३६४                   | वेदान्त महावाक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         | _                                 | _               | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी    |  |
| •          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                   |                 |                 |          |  |
| ७३८        | =१६४/४६२४                   | संतसरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _         | _                                 | _               | हिन्दी (अवधी)   | नागरी    |  |
| ७३६        | <i>=२३६</i> /४६६६           | सतनामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | _                                 | _               | हिन्दी (प्राचीन | ) नागरी  |  |
| ৬४०        | . ७७=१/४३६४                 | सवैया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७८५      | ई. मोतीराम                        | r –             | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी    |  |
| ७४१        |                             | साक्षीरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _         | _                                 | _               | हिन्दी (ब्रज)   | नागरी    |  |
| હેશ્વર     | ८००६/४५१३                   | सुन्दरदास के सबैया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _         | रघुनाथ<br>भगत                     | ·  १८६६ ई       | . हिन्दी (ब्रज) | नागरी    |  |
|            |                             | and the same of th |           | Martine Report to a major special |                 |                 | J        |  |

| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)                  | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा                    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                    | 90                               | 99     | 92                | 43               | 98               | १५                     | 9 €                                  | 99                                                                                                                         |
| माण्डपत्न            | ृ२६ × १८.५                       | ७४     | १८                | 99               | ४ <b>१</b> ६     | पूर्ण                  | (क्रीत)<br>रायबरेली                  | इस ग्रन्थ में निर्मुणब्रह्म का<br>प्रतिपादन किया गया है। ग्रन्थ<br>दोहों, चौपाइयों एवं सोरठों मे<br>रचित है।               |
| माण्डपत्न            | २१ <b>×</b> १५.५                 | ४६     | १६                | 97               | २७६              | पूर्ण<br>कीट-<br>दंशित | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | 'कहे कबीर' इस चरण से ग्रन्थ<br>के रचयिता कबीर दास प्रतीत<br>होते हैं, किन्तु यह उनके नाम<br>पर प्रचलित परवर्ती रचना है     |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २२ × <b>१</b> २                  | ४4     | 75                | ३२               | ४४१              | पूर्ण                  | अज्ञात                               | इस ग्रन्थ में वेदवाक्यों को<br>निर्गुण शब्दावली की कसौट<br>पर मनोहरदास निरंजनी ने<br>विश्लेषित किया है।                    |
| माण्डपत्र            | ृष्ड् <u>.</u> ५ × १० <b>.</b> ५ | ६०     | <b>৭</b> ৩        | 97               | ३८३              | अपूर्ण                 | _                                    | इस ग्रन्थ में सन्तों के बोधन वे<br>लिए अनेक बातों का उल्लेख<br>किया गया है, साथ ही इसमें<br>बहुत से मन्त्र भी लिखे हुए हैं |
| माण्डपत्न            | ્વર. <b>५</b> × ૧૦.૫             | . ४०   | 90                | 98               | 9 <u>4</u> ¥ 3   | अपूर्ण                 | मुज फ्फरनगर                          | इस ग्रन्थ में अनेकों दृष्टान्त<br>के द्वारा गुरु-महिमाका वर्णे<br>है, साथ ही पार्वती, हनुमान<br>भीम,सहदेव आदि का वर्णन है  |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २२×१२                            | २१४    | SPS               | 32               | 9 ६२६            | पूर्ण                  | अज्ञात                               | इसमें निर्गुण-भक्ति के विवि<br>अंगों की चर्चा व्रजभाषा<br>सर्वया और दोहा छन्दों में क<br>गयी है।                           |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | २२ × १२                          | १६४    | સ                 | ३२               | १४७६             | पूर्ण                  | अज्ञात                               | इस ग्रन्थ में निर्गृण शब्दावल<br>में किंव ने ईश्वर को साक्ष<br>मानकर अपनी भक्ति को विश्<br>चित किया है।                    |
| प्राचीन<br>माण्डपत्न | 9 € × 99.4                       | ६५५    | CV                | 9 ६              | १६६५             | पूर्ण                  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर |                                                                                                                            |

समीक्षा ग्रन्थ

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम                                        | ग्रन्थकाल | लिपिकार                  | लिपिकाल | भाषा          | लिपि  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|---------------|-------|
| 9           | ₹                     | R                                                    | 8         | <u> </u>                 |         | 9             | 5     |
| ७४३         | द्ध <i>४</i> /४७३१    | उदात्त का स्वरूप<br>(पेरिइप्सुस का हिन्दी<br>अनुवाद) | _         | डॉ० नगेन्द्र             | _       | हिन्दी (गद्य) | नागरी |
| ७४४         | ८३४७/४७३३             | ज्योतिविह <b>ग</b>                                   | _         | श्री कृष्ण<br>दबे        | १८४६ ई. | हिन्दी (गद्य) | नागरी |
| ७४४         | द३२ <b>द</b> /४७२२    | नया समाज                                             | _         | उदयशंकर<br>भट्ट          | _       | हिन्दी (गद्य) | नागरी |
| <b>७</b> ४६ | द३ <i>६</i> द/४७६६    | रामकथा                                               | _         | फादर<br>कामिल-<br>बुल्के |         | हिन्दी (गद्य) | नागरी |
|             |                       |                                                      |           |                          |         |               |       |

| आधार            | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं <b>०</b> | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा     | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| દ               | 90                  | 99             | 92                | 93               | 98               | १५      | 9 ६                                     | 90                                                                                                                                                      |
| गण्डपत्न        | ₹२×२ <b>०</b>       | 2,65           | ३७                | ३८               | २७४              | अपूर्णं | डॉ० नगेन्द्र,<br>नई दिल्ली              | प्रस्तुत ग्रन्थ में डॉ॰ नगेन्द्र ने<br>अरस्तू के प्रसिद्ध ग्रन्थ पेरि-<br>इप्सुस का हिन्दी अनुवाद किया<br>है, जिसमें काव्य विषयक<br>बातों का निरूपण है। |
| माण्डपत         | २०×१६               | ७२०            | २०                | २०               | 5000             | पूर्ण   | श्री शान्ति-<br>प्रिय द्विवेदी,<br>काशी | प्रस्तुत कृति में पन्तजी के ग्रन्थों<br>की समीक्षा की गयी है।<br>कृति आधुनिक है। ग्रन्थ<br>प्रकाशित भी हो चुका है।                                      |
| माण्डपत         | ₹ <b>२ २ ०</b>      | ሂ              | २०                | ३२               | १६००             | पूर्ण   | श्री उदय-<br>शंकर भट्ट                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में रूसी महिला<br>मरिया लेबिना ने फ्रेञ्च और<br>जर्मनी नाटकों का रूसी भाषा<br>में अनुवाद किया है।                                       |
| <b>गाण्डप</b> त | २ <b>१.५</b> × १६.५ | १०००<br>लगभग   |                   | 9ृ६              | 90000            | पूर्ण   | डॉ० फादर<br>कामिल बुल्के                |                                                                                                                                                         |

स्तोत्र ग्रन्थ

| क्रम स०      | ग्रन्थ सं० विष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम               | ग्रन्थकाल | लिपिकार      | लिपिकाल | भाषा                            | लिपि  |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------|---------------------------------|-------|
| 9            | २                          | ₹                           | 8         | <u> </u>     | Ę       | <u> </u>                        | 5     |
| ৬४७          | ८०६६/४ <b>४</b> ४ <b>५</b> | अज्ञात                      | _         | _            | _       | हिन्दी (अपभ्रंश)                | नागरी |
| ७४८          | द <b>≗०२/</b> ५ <b>१६५</b> | आरती (अज्ञात)               | _         | _            | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)           | नागरी |
| ૭૪૬          | <i>=२३२</i> /४६६३          | कल्याण कल्पद्रुम<br>स्तोत्न | _         | जवाहर        | १८६२ ई  | हिन्दी (ब्रज)                   | नागरी |
| ७५०          | <i>=२४२/४६७</i> १          | कल्याणमन्दिर स्तोत          | _         | _            | _       | हिन्दी                          | नागरी |
| ७४१          | ८०६३/४४४४                  | क्षेत्रपाल पूजा             | _         | _            | _       | (राजस्थानी)<br>हिन्दी (प्राकृत) | नागरी |
| 941          | 40 (4) 6 4 0 4             | 414.11.1 7.11               |           |              |         | 16 (11 (11 6 11)                |       |
| ७४२          | द्द <u>१४७</u> /४६१७       | गौड़ी जी स्तवन              | _         | -            | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)           | नागरी |
| ७ <b>५</b> ३ | द <b>१७७/</b> ४६३०         | जिन स्तवन                   | -         | _            | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)           | नागरी |
| ७५४          | द <b>१३६</b> /४६०७         | जिनेन्द्र स्तुति            | _         | भगवान<br>दास | т       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)           | नागरी |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)           | <b>ट्ट</b> ृ ० सं ० | पंक्ति<br>प्र•पृ० | अक्षर<br>प्र०पृ० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा     | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | 90                        | 99                  | 92                | 93               | 98               | 94      | १६                                   | ৭ ৩                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न | १०.५ × १०.५               | ૪                   | १२                | <b>੧</b> ሂ       | २४               | अपूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन मन्दिरों<br>एवं मठों का उल्लेख है। ग्रन्थ<br>में बनारस नगरी का उल्लेख<br>है। देवताओं की स्तुतियों के<br>साथ कुछ ही पृष्ठ प्राप्य हैं।                                                                                    |
| माण्डपत   | 99.4×99                   | pr ·                | 99                | 93               | १३               | पूर्ण   |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में आरती की तरह<br>स्तोत्र प्राप्त हैं। जिनदेव की<br>स्तुति के साथ गौतम स्वामी<br>की अमृतमयी वाणी का भी<br>उल्लेख हैं।                                                                                                           |
| माण्डपत   | २३. <b>५</b> × <b>१</b> ५ | ३४                  | 94                | २०               | <b>३</b> 95      | अपूर्ण  | मुजफ्फरनगर                           | प्रस्तुत ग्रन्थ में दीनबन्धु, भक्त-<br>रक्षक भगवान् के द्वारा विविध<br>रूपों में भक्तों की रक्षा से<br>सम्बन्धित विविध कार्यों का<br>वर्णन स्तोत्न के रूप में हुआ है।<br>ग्रन्थ की लिपि अत्याधुनिक है।<br>इसके आदि के कुछ पृष्ठ अप्राप्य<br>हैं। |
| माण्डपत्न | १७.५ × १३.५               | 2                   | 90                | १६               | 90               | अपूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के कुछ<br>स्तोल संगृहीत हैं।                                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न | 90.4×90.5                 | र १४                | 9                 | 99               | \$8              | अपूर्ण  | . 1                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में क्षेत्रपाल की<br>पूजन-विधि एवं मन्त्रों का संक-<br>लन प्राकृत-संस्कृत भाषा एवं<br>हिन्दी में किया गया है।                                                                                                                    |
| माण्डपत्न | €×5.₹                     | 25                  | <b>२</b> २        | 90               | ६३               | १ अपूर  | र्गे ,,                              | प्रस्तुत ग्रन्थ में ढालों में गौड़ी<br>जी का स्तवन है।                                                                                                                                                                                           |
| माण्डपत्र | ૧૫.૫×૧૧.                  | प्र =               | : 2               | ३   २३           | १ ५              | २ पूर्ण | ,,                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के आदि<br>गुरु जिनदेव की स्तुतियाँ हैं।                                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्र | २६ × १ <b>६</b>           | 8.8                 | 3 9=              | १ रि             | ३ ६६             | ४ पूर   | ों कोटा<br>(राजस्थान                 | प्रस्तुत ग्रन्थ में जिनदेव की<br>ा) स्तुति की गयी है । ग्रन्थ<br>अत्याधुनिक है ।                                                                                                                                                                 |
|           |                           |                     |                   |                  |                  |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/विष्टन सं०       | ग्रन्थ कानाम                | प्रन्थकाल | लिपिकार         | लिपिकाल         | भाषा                  | लिपि  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 9        | 2                           | 3                           | 8         | ¥ .             | Ę !             | 9                     | 5     |
| હય્ય     | ≃० <i>६</i> ४ <b>/</b> ४४४४ | देवपूजा                     | _         |                 | _               | हिन्दी<br>(अपभ्रंश)   | नागरी |
| ७४६      | दर <b>११/४६४</b> ५          | देवस्तुति                   |           | चम्पालाल<br>शमी | <b>역숙</b> 0도 ई. | हिन्दी                | नागरी |
| ७४७      | द <b>१६६/४६२</b> ६          | नेमिजिनस्तवन                | _         | साहजीव-<br>राज  | १४६१ ई.         | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ७५८      | =9=3/ <b>४</b> ६ <b>३</b> 9 | नेमिनाथस्तोत्न              |           | _               |                 | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ७४६      | द <b>१</b> ७६/४६३०          | पंचमी रो स्तवन              |           | _               | -               | हिन्दी                | नागरी |
| ७६०      | =06 <u>\$</u> \878\$        | परमानन्दस्तोत्न             |           |                 |                 | हिन्दी (ब्रज)         | नागरी |
| ७६१      | द२ <b>४१/४६७</b> १          | पार्श्वजिन स्तवन            |           | -<br>-          | १⊏४३ ई.         | हिन्दी<br>(राजस्थानी) | नागरी |
| ७६२      | =२०५/४६३८                   | (पार्श्वनाथ)<br>स्तवनसंग्रह | _         | -               | _               | हिन्दो                | नागरी |

| WHEN THE PROPERTY OF | CACATA COMPANIAN MARKATAN NA CAMATAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A |        | an an amazone to the same of | Establish and Calabria |                  | 700000000000000000000000000000000000000 |                                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार                 | आकार<br>(सेमी०)                                                            | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ०            | अक्षर<br>प्र०पं०       | परिमाण<br>(अनु०) | दशा                                     | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                               |
| क्ष                  | 90                                                                         | 99     | 97                           | 93                     | 98               | १५                                      | 9 ६                                  | 9্ড                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न            | 90 ¥ × 90.\$                                                               | Sh     | SP                           | 9 ६                    | ४०               | अपूर्ण                                  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में देव-पूजन स्तोत-<br>शैली में निवद्ध है। अरिहन्त<br>मंगल उपासना के साथ-ही-<br>साथ जैन-गृरओं का भी उल्लेख<br>है। ग्रन्थ की लिपि अत्याधुनिक<br>है।                           |
| माण्डपत्न            | 9६.२× १२.५                                                                 | 90     | 93                           | 9 %                    | ६०               | पूर्ण                                   | अज्ञात                               | प्रस्तुत ग्रन्थ में गणेश, शंकर,<br>दुर्गा आदि देवताओं की आरती<br>का संकलन है।                                                                                                                |
| माण्डपत्न            | ₹.¼×90.5                                                                   | Ę      | १५                           | ₹ ¥                    | ςς<br>Ω          | पूर्ण                                   | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म-गुरु<br>श्री निमिजिन का जीवन-वृत्त<br>स्तवन-शैली में लिखा गया है।<br>यह स्तवन ढालों एवं कलशों<br>में लिखित है।                                                  |
| माण्डपत्र            | ૧૪ <b>.</b> ૫ × ૧૨                                                         | १६     | 99                           | १६                     | 55               | पूर्ण                                   | 9 7                                  | प्रस्तुत ग्रन्थ में नेमिनाथ <b>जी का</b><br>स्तवन किया गया है। <b>ग्रन्थ</b><br>प्रायः कीट-दंशित है।                                                                                         |
| माण्डपत              | 94.4×99.                                                                   | ४ १३   | 90                           | २०                     | 59               | पूर्ण                                   | <b>11</b>                            | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के स्तवनों<br>का पाँच ढालों में वर्णन है।                                                                                                                       |
| माण्डपत्न            | 9७×9२.५                                                                    | E¥.    | 92                           | 98                     | १०४              | पूर्ण                                   | कोटा<br>(राजस्थान)                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में परब्रह्म परमेश्वर<br>निर्गुण, निर्विकार परमानन्द जी<br>का स्तोन्न लिखा है। ग्रंथ की<br>लिपि अत्याधुनिक है।                                                               |
| माण्डपत्न            | ् १७.५ × १३.५                                                              | 3      | 5                            | q e                    | 93               | अपूर्ण                                  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैनगुरु पार्श्वनाथ<br>जी का स्तवन है। पुष्पिका से<br>ज्ञात होता है कि इसके पूर्व<br>'रोहिणी की थूई' सम्पूर्ण हुई<br>है। स्तवन के पश्चात् एक पद<br>भी है। कृति आधुनिक है। |
| ्माण्डपत्र           | 98× £.3                                                                    | १६     | 93                           | २२                     | १३२              | अपूर्ण                                  | 73                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रसिद्ध तीर्थंङ्कर<br>श्री पार्श्वनाथ के स्तवनों का<br>संग्रह है।                                                                                                       |
|                      |                                                                            |        |                              |                        |                  |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                              |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०      | ग्रन्थ का नाम            | ग्रन्थकाल | लिपिकार  | लिपिकाल          | भाषा                         | लिपि  |
|----------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|------------------|------------------------------|-------|
| - q      | 7                          | ३                        | 8         | <u> </u> | <del>-</del> - ह | 9                            | ς     |
| ७६३      | ≂ <b>८१</b> १/४० <b>६६</b> | बन्दीमोचन                | _         | _        | _                | हिन्दी (अवधी)                | नागरी |
| ७६४      | दद <b>१२/४०</b> ६६         | बन्दीमोचन                | _         | _        | १६२० ई.          | हिन्दी (अवधी)                | नागरी |
| ७६५      | =9° <del>=</del>  ४४=२     | भयहरस्तोन्न              | _         | _        |                  | हिन्दी (अपभ्रंग)             | नागरी |
| ७६६      | ७७६६/४३५६                  | भवानीस्तोत्न             | _         | _        | -                | हिन्दी (अपभ्रंग-<br>मिश्रित) | नागरी |
| ७६७      | द <i>१६७</i> /४६३द         | मुंघ्वर जी वृद्ध स्तवनम् | _         | _        | _                | हिन्दी<br>(राजस्थानी)        | नागरी |
| ७६८      | = 9££/8£3=                 | महाबीर स्तवन             | _         | _        | _                | हिन्दी<br>(राजस्थानी)        | नागरी |
| ७६६      | ≂४ <b>१</b> २/४७७ <b>५</b> | लक्ष्मीचरित्र            | _         | _        | _                | हिन्दी (व्रज)                | नागरी |
| ७७०      | द <b>१०५/४५</b> ७द         | विनती आदिनाथ             | _         | _        | _                | हिन्दी<br>(राजस्थानी)        | नागरी |
| ७७१      | ७८८३/४४१६                  | शंकरस्तोन्न              | _         | _        | _                | हिन्दी (ब्रज)                | नागरी |

| आधार                  | आकार<br>(सेमी०)     | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा     | प्राप्तिस्थान                           | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 3                   | 90                  | 99     | 97                | 93               | 98               | १५      | 9६                                      | 90                                                                                                                                                            |
| गण्डपत                | <b>૧</b> ૨.७ × ૧०.૫ | 512    | 9                 | २१               | _                | अपूर्ण  | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर    | प्रस्तुत ग्रन्थ में माँ वन्दीदेवी<br>की स्तुति चौपाई छन्द में वर्णित<br>है।                                                                                   |
| <sub>माण्ड</sub> पत्न | २०. <b>५</b> × १२.७ | 84     | 9                 | <b>२</b> 9       | २४६              | पूर्ण   | 27                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में माँ बन्दीदेवी<br>की स्तुति संकटमुक्ति हेतु की<br>गयी है। विविध दृष्टान्तों के<br>साथ कृति दोहे एवं चौपाइयों<br>में रचित है।               |
| माण्डपत्र             | २५ × १४.५           | 90     | ৬                 | १५               | ३३               | पूर्ण   | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर    | प्रस्तुत ग्रन्थ में भयहरण करने<br>वाले जैन धर्म के २४ स्तोब्रों<br>का संग्रह है। ग्रन्थ लिपि से<br>प्राचीन है।                                                |
| भाण्डपत्र             | २५.३×११             | २      | 95                | 38               | २७               | पूर्ण   | 17                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में भवानी की<br>वन्दना की गयी है।                                                                                                             |
| माण्डपत्र             | 92×99               | 90     | 4                 | 90               | २५               | पूर्ण   | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | प्रस्तुत ग्रन्थ में मुंध्वर जी का<br>स्तवन किया गया है।                                                                                                       |
| भाण्डपत्र             | 92×99               | ૭      | ક                 | 90               | 98               | पूर्व   | ,,,                                     | प्रस्तुत ग्रन्य में जैन तीर्थेङ्कर<br>महाबीर स्वामी का स्तवन है।                                                                                              |
| माण्डपत्न             | 95.4×94             | 90     | - १४              | 9 =              | 58               | पूर्ण   | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर     | प्रस्तुत ग्रन्थ में नारायणप्रिया<br>, लक्ष्मी का स्तोत ब्रजभाषा में<br>दोहे एवं चौपाइयों में है। प्रति<br>कीट-दंशित है।                                       |
| माण्डपत्न             | 9¥ × 9₹.¥           | ų,     | 5                 | १   १६           | 78               | पूर्ण   | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर    | ज प्रस्तुत ग्रन्थ में आदिनाथ जी<br>का स्तवन किया गया है।<br>ग्रन्थ के पूर्व एक अन्य ग्रन्थ की<br>समाप्ति का उल्लेख ''इति<br>करनण्टक सम्पूरन'' से इंगित<br>है। |
| माण्डपत्र             | २१×११.५             |        | २   १=            | 5                | , पृट            | इ   यूण | ि डॉ॰ नवल<br>बिहारी मिश्र<br>सीतापुर    |                                                                                                                                                               |

| क्रम सं० | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं०<br> | ग्रन्थ कानाम                 | ग्रन्थ का नाम ग्रन्थकाल लिपि |                          | लिपिकाल | भाषा                          | लिपि  |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 9        | 7                         | 3                            | 8                            | ্য                       | ६       | ৩                             | 5     |
| ७७२      | द <u>द</u> ७३/४२१६        | शंभुरुद्री                   |                              | मातादीन<br>मुलाजिम       |         | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ६७७      | द <u>द</u> दर/५२२५        | शंभुरुद्री                   |                              | बाल-<br>गोविन्द<br>शुक्ल | _       | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ७७४      | द£द६/५२२५                 | शंभुरुद्री                   | _                            | _                        |         | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ७७४      | ८०३२/४४२१                 | शंभुरुद्री स्तोत्न           | _                            |                          |         | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ७७६      | द२ <b>१०/</b> ४६४४        | शिवलीलामृत                   | _                            |                          | _       | हिन्दी (ब्रज<br>संस्कृतनिष्ठ) | नागरी |
| ୧୧୧      | <b>५१</b> ६५/४६३८         | सिद्धांचलस्तवन               |                              |                          | _       | हिन्दी                        | नागरी |
| 999      | 2 [22] 9 442              | ાત હતા વહારાવન               |                              |                          |         | (राजस्थानी)                   | 1111  |
| ७७८      | ७८६६/४४३१                 | सूर्यमाहात्म्य महा-<br>पुराण | -                            |                          | _       | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी |
| ७७६      | =<br>व=४/४६३ <b>१</b>     | सुमतिनाय विनती<br>स्तवन      |                              |                          | _       | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नागरी |

| A         |                      | 1      | 1                  | (                |                  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधार      | आकार<br>(सेमी०)      | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र• पृ० | अक्षर<br>प्र०पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25        | 90                   | 99     | 92                 | 93               | 98               | १४     | 9 €                                  | 99                                                                                                                                                                                                                                              |
| माण्डपत्न | 9 <b>६.५</b> × 99    | 9      | Ġ.                 | 98               | २५               | पूर्ण  | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान् शंकर<br>की स्तुति सरल ढंग से दोहे<br>एवं चौपाइयों में की गयी है।                                                                                                                                                     |
| माण्डपत्न | 9 <b>६.</b> ५ × 9 २  | ଜ୍ୟ    | ય                  | ٩٤               | १५२              | पूर्ण  | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में भवानी-शंकर<br>की स्तुति दोहे एवं चौपाई में<br>की गयी है।                                                                                                                                                                    |
| माण्डपत्न | -१६. <b>५</b> × १२   | ૪      | 35                 | १६               | 95               | अपूर्ण | 29                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में भवानी-शंकर<br>की स्तुति दोहे एवं चौपाई<br>छन्दों में की गयी है।                                                                                                                                                             |
| माण्डपत्न | २२.५×१४ ५            | nv.    | 98                 | 9.8              | २४               | पूर्ण  | ,,,                                  | इस कृति में भगवान् शंकर की<br>स्तुति स्तोवशैली में है।                                                                                                                                                                                          |
| माण्डपत्न | ₹ <b>५.</b> ५ × १५.५ | २१     | 90                 | २४               | <b>१६</b> ४      | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत कृति में संस्कृतिनष्ठ<br>हिन्दी पद्य में भवानी-शंकर का<br>स्तोत्न विणत है। पार्वती का<br>शक्तिस्वरूप प्रदिशत है। गुरु-<br>वन्दना भी की गयी है। कृति<br>यत्न-तत्न कीट-दंशित है।                                                         |
| माण्डपत   | 97×99                | m l    | સ                  | 90               | 5                | पूर्ण  | 77                                   | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>सिद्धांचल जी का स्तवन किया<br>गया है।                                                                                                                                                                        |
| माण्डपत्न | 94.7 × 99.7          | 70     | At.                | 29               | ११८              | अपूर्ण | डॉ॰ नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर | 'तुलसोदास कहते जस दोहा' के<br>चरण के आधार पर प्रस्तुत<br>कृति को तुलसीदास लिखित<br>माना गया है। किन्तु यह<br>निश्चय नहीं है कि यह तुलसी<br>मानसकार तुलसी ही है। चार<br>अध्यायों में भुवनभास्कर सूर्य<br>की कथा है। पाँचवाँ अध्याय<br>अपूर्ण है। |
| माण्डपत्र | 98.4×92              | æ      | 98                 | ३२               | ४२               | पूर्ण  | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में सुमितनाथ स्तुति की गयी है। कृति कीट-<br>दंशित है।                                                                                                                                                                           |

## हस्तलिखित हिन्दी-प्रन्थों की विवरणात्मक सूची

| क्रम सं०    | ग्रन्थ सं०/वेष्टन सं० | ग्रन्थ का नाम       | ग्रन्थकाल | लिपिकार | लिपिकाल | भाषा                          | लिवि   |
|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|--------|
| 9           | २                     | Ą                   | ૪         | ¥       | Ę       | 9                             | 5      |
| ७८०         | दर०६/४६४०<br>         | स्तव <b>नसंग्रह</b> | -         | _       |         | हिन्दी<br>(राजस्थानी)         | नाग री |
| <b>७</b> ५१ | द <b>≗१०/</b> ४१६४    | स्तोव्रं            | _         | _       | -       | हिन्दी<br>(राजस्थानी <b>)</b> | नागरी  |
| ७८२         | ≂०३३/४ <u>४</u> २१    | स्तोत्र             | _         | _       | -       | हिन्दी (अवधी)                 | नागरी  |
| ७८३         | ८०७०/४४४६             | स्फुट छन्द          | _         | _       | _       | हिन्दी (ब्रज)                 | नागरी  |
|             |                       |                     |           |         |         |                               |        |

| आधार      | आकार<br>(सेमी०)                   | पृ०सं० | पंक्ति<br>प्र०पृ० | अक्षर<br>प्र <b>०</b> पं० | परिमाण<br>(अनु०) | दशा    | प्राप्तिस्थान                        | अतिरिक्त विवरण                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | 90                                | 99     | 92                | 93                        | 98               | १५     | १६                                   | १७                                                                                                                        |
| माण्डपत   | 99×8.4                            | ३६     | 99                | ঀৢৢ                       | २१०              | अपूर्ण | श्री सूरजराज<br>धारीवाल,<br>ग्वालियर | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन तीर्थङ्करों से<br>सम्बन्धित अनेक स्तवन हैं ।                                                      |
| माण्डपत   | 99.4×99                           | R      | 90                | 9६                        | ঀৼ               | पूर्ण  |                                      | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन-गुरुओं की<br>स्तुति राजस्थानी हिन्दी में की<br>गयी है।                                            |
| माण्डपत्र | <sup>°</sup> २२.५ × १४ <b>.</b> ५ | νν     | 98                | 98                        | <u> </u>         | अपूर्ण | डॉ० नवल-<br>बिहारी मिश्र,<br>सीतापुर |                                                                                                                           |
| माण्डपत्न | 9७×9२.५                           | च      | 99                | 90                        | 90               | पूर्ण  | कोटा<br>राजस्थान                     | प्रस्तुत ग्रन्थ में जैन धर्म के<br>आदिगुरु जिनदेव का स्तवन<br>आरती की शैली में किया गया<br>है। ग्रन्थ-लिपि अत्याधुनिक है। |

## ग्रन्थनामानुत्रमणिका

अंगदर्पन (नख-शिख) --- २४४ अघविनाश---२८६ अज्ञात ६,३६, ७२, ८४, १४०, १५८, २४४, २६८ अज्ञात (समुद्रमन्थन) - २२८ अज्ञात (हित-शिक्षा)—५४ अटठारह ढाल — ५६ अतरीदेव की कथा-945 अतीचार---- ५६ अतीचार श्रावक--- ५६ अध्यात्मप्रकाश --- १५८ अध्यात्म रामायण (भाषा)--- १६० अनवर चन्द्रिका---२४४ अनवर चन्द्रिका (बिहारी सतसई) -- २४४ अनित्य निश्चयात्मक---१५८ अनेकार्थ---६८ अनेकार्थ मंजरी-६= अन्तर्दर्शन (रावण)---१६० अभंग पद---१६० अमरचन्द्रिका---२० अमर लोकलीला--१६० अम्बानन्द विलास-१६० अलंकारचन्द्रोदय--२० अलंकार चिन्तामणि---२० अलंकार प्रदीप-२० अलंकारमाला---२० अलंकाररत्नाकर---२२ अवधविलास-१६० अशव चिकित्सा-६ अष्टपदी गीतम्--- ५६ अष्टयाम -- २४४ असफूटि दोहरा (स्फुट दोहा) - २४६ अहिंसा पच्चीसी --२२८

आदितवार व्रतकथा--- १६० आनन्दघन के कवित्त-२४६ आनन्दानूभव--- १४४ आरती (अज्ञात) - २६= आर्याभारत-१४= इन्द्रभान के पद-३६ इश्क चमन--- २४६ उत्तराध्यायन स्तवक - २ उदात्त का स्वरूप (पेरिइप्सूस का हिन्दी अनुवाद) - २३४ उद्योगपर्व (भाषानुवाद-महाभारत) - ३६ उद्योगपर्व भाषानुवाद-३६ उपदेशमाला प्रकरण--- == उपदेश बत्तीसी--१६० उपनिषद-स्मृति टीका-- १४४ उपासना शतक-950 उमराउ कोश-६-उमराउ पिंगल-७८ उषाचरित्र-१६० उवाहरण---३= ऊषा अनिरुद्ध चरित्र - २ एकीभाव भाषा--- == ओषध कल्प---ओषधिशास्त्र--- = औषध---६ कंसवध --- ३८ कण्ठाभरण--- २२ कपरा चेतावनी - ३८ कमल लैनी--- २४६ करम हिंडोल्या-9६२ करुणा पचीसी-३८

कमकाण्ड भाषा--- ८८ कल्पवलान बोध - ५५ कल्पसूत - ८८ कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्न-- २६ व कल्याणमन्दिर भाषा------कल्याणमन्दिर स्तोत्र---२६८ कवित्त--१४५ कवित्त अष्टक---१६२ कवित्त एवं कुण्डलियां--१४८ कवित्त महादेव---१६२ कवित्त रामायण के-- १६० कवित्त रामायन - १६० कवित्त संकलन-२४६ कवित्तसंग्रह—३८, १४८, १६२, २४८ कवितावली---१६२ कविप्रिया---२२, २४ कविप्रिया (सटीक) - २२ कविप्रिया सटीक (बलिभद्र चन्द्रिका) - २४ कामधेनु वाडरवाइ — ६० काय स्थिति—६० काव्य कला---२४= काव्यकला निधि - २४ काव्य रसायन - २४ काव्य विनोद-२४ काव्य विलास---२४ काव्य सुधाकर---२४ कुण्डलियाँ--१४८,१६२ कुशलविलास — २५० कुशीलरासंख्यातगुणानियंगरो थोकड़ो—६० कृष्ण अर्जुन संवाद - ३८ कृष्ण सैर— ४० कोकशास्त्र- १६ कोकसार---१६ क्षेत्रपाल पूजा--- २६८ गंगाभरण -- २४ गंगाभूषण- २४

गंगा लहरी -- १६२ गंगा स्तुति - १६४ गणपति आराधना - १४० गण विचार—७८ गणेश की पोथी - १६४ गणेश पुराण-१६४ गणेश पूजनविधि - १६४ गतिधग्रहकरण विधि - १२८ गहनौ चेतावनी --- २५० गिरधर की कुण्डलियाँ-985 गिरधरदास की कुण्डलियाँ - १४८ गिराज (गिरिराज) चरित्र ~ ४० गीता---१६६ गीता कथा (अनुवाद) - ४० गीता भाषानुवाद-४० गीतावली -- १६२ गुणस्थानमार्गणापाठ---२८६ गुण हरिरस — १६४ गुणावली - २ गुरुन्याय ज्ञानदीपिका--१६४ गुरुपरम्परा पदावली ढाल वंधमास---६० गुरु पूजा-- ६२ गुरुप्रकाश—२२८ गुरु महिमा-- १६६ गुरु वर्णन—६२ गुलाल चन्द्रिका - २६ गोडी जी स्तवन--- ६२ गोपी विरह लीला—४० गोविन्द-विवाहोत्सव--४० गौडी जी स्तवन-२६८ गौतमपृच्छा बाला बलो--- ६२ ग्यानदीपिका--२८६ ग्यान समाधि--- २८६ ग्रहफल एवं लग्नविचार---१२८ ग्रहलाघवसारिणी (ग्रहस्पष्ट)—१२८ ग्वाल पहेली--- २२८

चतुर्दिशतिनाम - २२ = चतुर्मासी व्याख्यान (पर्वण)--- ६२ चतुर्विंशति जिन स्तवनम् - ६४ चन्द्रसूरज सरोदय---२२८ चन्द्रलोक----२२८ चरनदास--- १६६ चर्चरी (स्फूट पद)- १८४ चिकित्सामंजरी -- प चिन्तानिर्गणम् - ६४ चिन्तामणि पिंगल-७८ चिन्तामणिप्रश्न - १२८ चिन्तावणी-- १६६ चिन्तावरणी---१६६ चिन्प्राण - १६२ चेतनकर्म चरित्र भाषा - ६४ चौढालियाँ---६४ चौदह (चवैद) गुण स्बानक स्तवन--- ६४ चौपहरा--१२८ चौपही--१६६ चौबीस खण्डक - ६६ चौबीस जिन स्तवन---- ६६ चौबीस जिन स्तवनम् --- ६६ चौबीस जिनेश्वर जी स्तवनं - ६६ चौबीसदण्डक विचार-9२८ चौमासी देव वन्दन--- ६६ चौरासी अक्षादन-६5 चौरासी आसातना स्तवन-६८ छन्द छप्पयनी-७८ छन्द संग्रह-9६६ छत्रसाल गौरवगाथा - ७२ जगत विनोद - २५० जगद्विनोद--- २५० जमींदार चरित्र-१५० जयसिंह प्रकाश-9२न

ज़लबिहार-२५०

जसवतं विलास-७२ जहरदिनाड़ी की उपचार---जाति विलास - २५२ (जिनपद)--- ६८ जिन स्तवन — २६८ जिनेन्द्र स्तुति - २६८ जीवकाया -- 🚉 जीव विचार---६ न जीव विचार प्रकरण--- ६ = जुगल सिष नष - २५२ जूसण सिझाय-१०० जैन के कवित्त-900 जैन शतक - १०० जैमिनि पुराण-१६= ज्ञानमाला - १५० ज्ञानवचन चूणिका-२८६ ज्ञान स्वरोदय--- २८८ ज्ञानेश्वर चरित आर्या - ७२ ज्योतिविहग---२६४ झ्मका---४० डाकिनी के जंत्र- १४० तपः कल्प--१०० ताजिक नीलकण्ठी भाषा-9३० ताणिकसार-- १३० तीरंदाजी - २२८ तेरहमासी---२५२ तैंतीस अक्षरी-9६८ त्वर मुरोनेच्यत्वमुरो थोकड़ो--१०० दली (दिल्ली) की पातसाही -- २२ = दशम स्कन्ध (पद संग्रह)---४२ दशावतार-9६८ दसणसुद्धि पद्यासं--१०० दसक्षनिक पूजा--- १०० दादु वाणी---२८८ (दानविष्यक) श्लोक--१०२

दिग्विजय प्रकाश-७२ दिल्लग्नचिकित्सा—= देवपूजा---३०० देवस्तुति--३०० देवीदास के कवित्त---२५२ दोहा (संग्रह) - २५२ दोहा एवं पद- १६८ दोहावली- १६२, १६४ दोहावली रामायण - १६४ द्वादशभावविचार--१३० धनतेरस के पद---२३० धनुर्विचार---२३० धनुर्विद्या --- २३० धनुर्वेद---२३० धनुर्वेद (भाषा) --- २३० (धर्मोपदेश)---१०२ नन्दीश्वर पूजा--- १०२ नया समाज-२६४ नवतत्व - १०२ नवतत्त्व प्रकरण- १०२ नवत्तत रानाम (नवतत्त्वनाम) - १०४ नवरत्न के कवित्त- १५० नवरस तरंग-- २५४ नशेवाजों की लावनी-२३० नहषनिपात - २३० नागलीला - ४२ नाडो-परीक्षा---नाम प्रताप---२८८ नाम महातम--१६८ नाममाला-४२, ६८ नाममाला कोश-६८ नारी-परीक्षा-- १० नासिकेत की कथा - २४० नित्यबिहारी जुगल ध्यान-४२ निबन्ध (तीन प्रति) - २४० निरधार के दोहे-9७०

निर्धार शत-- २८८ निर्वाण काण्ड-- १०४ निर्विच्न मनरंजन-१७० नृत्य राघव मिलन-१६४ नेमिजिनस्तवन - ३०० नेमिनाथ रास-908 नेमिनाथस्तोत - ३०० पंचकल्याण करो स्तवन--१०४ पंच को सार-9७० पंचमी रो स्तवन-३०० पंचवर्ण किवत्त--२५४ पंची कर्ण - १७० पक्षी चेताउनी---२५४ पठमरो थोकड़ो-- १०४ पद-४२, १०४, २८८ पद संग्रह- ४४, १०४, १०६, १७० पद्म--१०६ पद्म (स्तवन) - १०६ पद्माभरण--- २६ पद्मावत की कथा -- २ पद्य संग्रह-- १६४ पदावली रामायण- १६४, १६६ परमानन्दस्तोत्र--३०० परमामृत--- २८८ पत्नमालिका --- २३० परसीगुरां-- १३० पाँच चरित्राणि - १०६ पार्वती---२३२ पार्श्वजिन स्तवन -- ३०० पार्श्वनाथजिनस्तवन - १०६ पार्श्वनाथजिनस्तवनम्--१०६ (पार्श्वनाथ) स्तवन संग्रह--३०० पिंगल - ७८, ८० पिंगल ग्रन्थ - ८० पिगल मालावृत्त प्रबन्ध- ५० पिगलशास्त्र-५०

गलि पिंगल राउ-२ जा-१०६ तनाविधान-- १० थिराज राइसी पृथ्वीराज रासो) - ७४ ातीति परीक्षा - ४४ बोध चन्द्रोदय - २३२ गभाती - १७२ गश्नोत्तर—**१३०** ग्रहलाद चरित्र—१७**२** ग्रेम चन्द्रिका -- २५४ ब्रेमतरंग---२५६ व्रेम परीक्षा-४४ प्रेमसागर भाषा-४६ फाजिलअली प्रकाश --- २६ फासा खलबे के पद---२५६ फिरंग उपाय- १० फुटकर कवित्त - २५६ फल चेताउनी---२५८ फुल-माला — २५८ बत्तीसदोष स्वाध्याय--१०८ बन्दीमोचन - ३०२ बन्धन तत्वभेद--- १० प बरवै नायिका भेद---२४८ बरवै रामायण-- १६६ बसन्त ऋतु के कवित्त--रै६२ बाईसी--१७२ बारहमासा---२५८, २६० बारहमासा (एवं अन्य स्फुट पद)---२६० बारहमासी--२६० बारामासी - ४६, १६६, २६०, २६२ (बारहमासी) बारहमासा--२६० विटठल विपुल जी की बानी-४६ बिलिथंकर की पूजा-२३६ बिहार के ठाकुरों की वंशावली--२३२ बिहारी सतसई--२६२, २६४, २६६

बिहारी सतसई (सटीक) (अमरचन्द्रिका) - २६२ बीस तींर्थंकर पूजा-- १०८ ब्रजराजीय काव्य--२६६ ब्रह्मवतो परिशीलनी कथा (मुक्तावली)--१०८ ब्रह्मोत्तर खण्ड-१५० भक्तमाल टीका-9७२ भक्तमाल (टीका)---१७४ भक्ताभर भाषा-- १० = भक्ति---१७४ भिवतयोग - १७४ भगत विरदावली - १७४ भगति विवेक-- १७४ भगवद्गीता (हिन्दी पद्यानुत्राद)---४= भजन-- १७६ भजन पदावली-9६६ भयहरस्तोत्र - ३०२ भर्त हरि शतक (टीका) - १५० भवस्थिति - १०८ भवानी उत्तम चरित्र - १७६ भवानीस्तोत्र-३०२ भागवत - ४८ भागवत एकादश स्कन्ध की टीका—४८ भागवतः दशम स्कन्ध--- ४८ भागवत पञ्चम स्कन्ध (भाषा)—४८ भागवत भाषानुवाद -- ४८ भारत सार समुच्चय--२३२ भारती स्वरूप-- १७६ भाव पंचासिका — २६६ भावविलास---२६, २६८ भाषा-भरण — २६, २८ भाषाभूषण—२५ भाषाभूषण (तिलक)—२८ भाषाभूषन---२८ भाषा वैद्यरत्न-- १० भीष्मपर्व (भाषानुवाद महाभारत)—४८

भूपाल चौबीसी--११० भोगल (भूगोल) पुराण- २३२ भ्रमनाश - २६० भ्रमरगीत-५०, १७६ भ्रमरगीत (भँवर गीता)-५० मंजे--१७६ मगजई रमल- १३० मगनमस्त की बारामासी - 9 ६ ८ मथ्रा वर्णन (अनुवाद)-५० मदनदहन - २३२ मधुमालती --- २ मरथ की बारामासी-9६८ मसला-- २३२ महाबीर स्तवन - ११०, ३०२ महाभारत (उद्योगपर्व) - ५० महाभारत (कर्णपर्व)-५० महाभारत (गदापर्व) - ५०, ५२ महाभारत दर्पण (भाषा) - १५० महाभारत (द्रोणपर्व) - ५२ महाभारत नीलकाण्ड (अश्वमेध माहातम्य) - ५२ महाभारत (ललितकाण्ड)--१५० महाभारत (विराटपर्व) - ५२ महाभारत (शल्यपर्व) - ५२ महावीर स्तवन-११० मांडलाविधि - ११० मानयुग चौपाई---२ मुंध्वर जी वृद्ध स्तवनम् - ३०२ मुक्ति जाणकी डीगरी - 990 मुदरी तरंग - २६८ मूर्ख शतक - १५२ मोहन विलास - ५२ मीन एकादशी देववंदनविधि - ११० यन्त्र विधि--- २३२ योगचिन्तामणि - १० रंग बऊत्तरी--१५२

रतनसागर-9३२,२३४ रमल-१३२ रमलशास्त्र-- १३२ रमलसार - 9३२ रसखान के कवित्त- ५२ रसपीयूषनिधि--२८ रस रहस्य (भाषाकाव्य) --- ३० रसराज - २६८, २७० रसराज (तिलक) — ३० रसविलास - २७०, २७२ रस, श्रृंगार केलसागर---२७२ रसिकप्रिया--२७२ रहीम के दोहरा-94२ रहीम के दोहे-- १५२ रागमाला---२३४ राग रत्नकार---२७२ राजयोग--- १३२ रात्री भोजन चौपई-- ११० राधाकृष्ण विहार चौपाही-५४ राम अनुग्रह-9 ६ ८ राम गीतावली — १६८ रामकथा--२६४ रामचन्द्र शिषनख -- २७४ रामचन्द्रिका--- १६८, २०० रामचन्द्रिका (लवकुशाया) ---२०० रामचरित मानस-२०२, ००८ रामचरित मानस (अयोध्याकाण्ड) -- २०२, २०४ रामचरित मानस (अरण्यकाण्ड) - २०४, २०६ रामचरित मानस (उत्तरकाण्ड) --- २०८ रामचरित मानस (किष्किन्धाकाण्ड)—२०८, २१० रामचरित मानस (बालकाण्ड)—२१०,२१२,२१४ रामचरित मानस (लंकाकाण्ड)---२१४, २१६ रामचरित मानस (सुन्दरकाण्ड) २९६, २९८ रामनाम शतक - २१८ रामसलाका---२१८ रामाज्ञा प्रश्न- १३२, २२०

रामानुग्रह---२३४ रामायण माहातम्य--१७८ रामाविनोद - १० रामाश्वमेध (भाषानुवाद)—२२० राशि विचार एवं फलादेश - १३४ रिषभदेव धवलबंध-- ११० रिषिमंडल- ११२ लक्ष्मीचरित्र- ३०२ लघुकौमुदी सूतार्थ---२३४ लघुचरनाइके---१५२ लघु संग्रहणी मन्त- ११२ ललितललाम---३० ललित ललाम (स्फुट भक्ति)-२७४ लालजी की बधाई-48 लीलावती -- २३४ लैला मजनू---२७४ लोक-परलोक --- २३४ वंग बनाने की विधि-90 वंशावली---२३४ वन्दी मोचन--१७८ वषत विकास-३० वह जो मैने देखा (तीसरा भाग)--- २३६ विक्रम विलास- २७४ विचार षट विशका बीस- १४४ विज्ञान गीता--१७८ विद्वन्मोदतरंगिणी - २७४ विनती आदिनाथ-३०२ विनय पत्रिका---२२०, २२२ विनय पत्निका की टीका---२२२ विनयमंजरी--५४ विनयमाल - १७८ वियोग शतक--१८० विरह अंग वर्णन (शतक) - १८० विराट पर्व (भाषानुवाद)-५४ विवाह पटलराआव दूषण (भाषा सहित)-- १३४

विवाह सहारी विधि--- १३४

विवेक तरंग - १८० विवेक शतक - १८० विवेक सागर- २६० विषहरणमंत्र-१४० विषापहार--१८० विषैपहार - ११२ वृक्ष चेताउनी - १५२ वृक्ष चेतावनी---२७४ वृत्त तरंगिणी—८० वृन्दावन महिमा-५४ वृन्दावन शतक--५४ वेदान्त महावाक्य - २६० वैद्यक---१०, १२ वैद्यमनोत्सव---१२ वैद्यरतन-- १२ वैद्यरत्नसार---१२ वैद्यविलास - १२ वैराग्य शतक-- १८० व्यंगार्थ कौमुदी-३२ व्यास जी के दोहे - ५६ व्यास जी के वानी के पद-५६ व्रज विलास-५६ शंकर स्तोत्र-३०२ शंभुरुद्री - ३०४ शंभुरुद्री स्तोत्न — ३०४ शक्नविचार--- १३४ शब्दरसायन -- ३२ शब्द विभूषन (गिरा विभूषन) --- ३२ शब्द सागर बानी-9 4 2 शहनाई की शर्त-२३६ शान्ति - ११२ शालिहोत्र- १२ शिक्षाय-99२ शिव (माहात्म्य)--१८२ शिवराजभूषण --- ३२ शिवलीलामृत - ३०४

शिवस्तुति--१ ५२ श्यामा श्याम विहार--- ५६ श्रावकरी करणी---११२, ११४ श्रावकाचार (भाषाटीका)--- १३४ श्रीकृष्णाष्टक— ५६ श्रीपाल चरित्र---११४ श्रीपाल दरसन--११४ श्री पार्श्वनाथ जिन स्तवनं -- ११४ श्रीमद्भागवत (जन्मकाण्ड)--- ५६ श्रीमद्भागवत (दशम स्कन्ध)--- ५८ श्रीमद्भागवत (पारायणकाण्ड)---५८ श्री मुनीश्वरभूषण - ३२ श्रीराधा---२३६ श्री राधाकृष्ण जू की सगारथ लीला— ५८ श्री रिषभदेव फूल चड़र व्याख्यानै--११६ श्री वर्द्धमान जी नी पारणौ - ११४ श्री सत्यनारायण कथा -- १८२ श्री सिरो दै (स्वरोदय)-- १३४ श्री स्तवम्-- ११६ श्री हरिनाम सुधानिधिरस विलास--५८ शृंग रौहनी (पाण्डव चरित्र) - ७४ शृंगार निर्णय-२७६ शृंगार सौरभ---२७६ श्रृंगारिक दोहा संग्रह-- २७६ षट ऋतु प्रकाश—२७६ षडसीतिक चतुर्थी कर्म- ११६ षदंक का चौढ़ालियो-99६ संगीत की राजकुमारी चन्द्रमुखी--२३६ संतसरन -- २६० सगुनवर्णन-१३६ सगुनविचार--१३६ सगुनावली---१३६ सतनामा--२६० सतरभेद पूजा विधि--११६ सतसई--१८२, २७८ सत्यनारायण कथा---१८४

सनेह लीला--१८४ सनेह सागर--५८ सप्त भूमिका-- १८४ सप्रदेशी अप्रदेशी रो थोकड़ो-99६ सभाजीत के दोहे- १५२ सभापर्व -- ६० सभापर्व (अनुवाद) - ६० सभाविलास -- १५४ समयसार नाटिका - २३६ सम्बोध सत्तरि--११= सम्बोध सत्तरी--११८ सम्यक् सत्तरी---११८ सम्यवतपरीक्षा की वचनिक--११८ सम्वत्सरी-9३६ सरस्वती पूजा-- १२० सर्व संग्रह -- २७८ सबैया---२६० साक्षीरूप---२५० सागर, लहरें और मनुष्य--२३६ साधू गूंण विमाई--- १२० सामुद्रिक---१३६ सारगीता--१८४ साल होत्र--१२ सावरतंत्र—१४० सावित्री कथा---१८६ सिद्धपूजा---१२० सिद्ध पंचाशिका बालाबोध---- १२० सिद्धांचलस्तवन---३०४ सिद्धान्त के पद--६० सिया सहचरी---२२२ सीतलनाथ जी स्तवन- १२० सीषमाण स्वाध्याय-- १२० सुखमा सागर तरंग - २७८ सुखसनाथ —१८६ सुख-सागर तरंग---२७८ सुखसागर (भाषा बानी) - १ = ६

सुखसागर सार तरंग---२८० सुजान विनोद---२८० सुदामा चरित्र—६०, ७४ सुन्दरदास के सर्वैया-२६० सुन्दरन्श्रृंगार---२८० सुन्दरी सिगार-२८० सुमतिनाथ विनती स्तवन-३०४ सूक्त संग्रह—१८६ सूर के पद--६० सूर मंजरी--६०, ६२ सूरसागर---६२ सूर्यग्रहण-- १३६ सूर्यपुराण (अनुवाद)- १८६ सूर्यमाहात्म्य महापुराण - ३०४ सोने-लोहे कौ झगरौ--२३६ सोरहौ चरन नाइकौ- १५४ स्तवन - १२२ (स्तवन) श्री समिकत सम सद्धिवोल स्वाध्याय वाचक **—**9२२ स्तवनसंग्रह- १२२, ३०६ स्तुति संग्रह---२२२

स्तोत्नं--३०६ स्तोत्र —३०६ स्नेह सागर - ६२ स्फुट कवित्त-६२, १५४, २८२ स्फुट कवित्त दोहा--- १५४ स्फुट छन्द--१८४, ३०६ स्फुट पद—६२, १२४, १८४ स्फुट पद (सूरदास)—६४ स्फुट पद संग्रह—६४ स्फुट 'भजन'—१८४ स्याद्वाद मत - १२४ स्याद्वाद सूचक स्तवन--- १२४ स्वाघ्याय---६४ हनुमान कवच मोचन---२२४ हनुमान चालीसा---२२४ हनुमान बाहुक-95६, २२४ हनुमान विक्रम---२२४ हरतालिका व्रतकथा---२३६ हरिदास की वानी---६४ हरिदास जी के पद---६४ हस्तमलिका---२८२

## व्यक्ति नामानु क्रमणिका

अटलबिहारी श्रीवास्तव--३६, ४३, ४४, ४४, ५७, २३७, २४७, २४६, २४१, २४५, २४७, ६३, ७३, १४६, १६६, १७१, २४७, २४६, २४६, २६१, २६३, २६४, २६६, २७४. २७३ २७६, २८७, २८६, अनन्तकीति गण-१०८ केहरसिह---८४ अम्बरप्रसाद (प्रोहित) - २६ खुबचन्द्र---२४८ आनन्दसिंह कुडरा (प्रधान)---४८ गंगादीन (पण्डित) - २८, ८० गंगाप्रसाद (लाला)---२६४ इन्द्रपूर्ण चौबे---२२२ उदयशंकर भट्ट-१%०, १६१, २३०, २३१, २३२, गंगाप्रसाद कटरवार---२६० गंगाप्रसाद मिश्र--२२२ २३३, २३४, २३४, २३६, २६४, २३७, २६४ गंगा सिह—३६, ६८, २५० ऋषि विजय वदेन--- ६४ कन्हैयालाल सिरोहिया---२१, २४, २६, ३१, ३३, गंगासिह वैस--२७० गंगेश मिश्र---२७४ 928, 936, 243, 253 गजराज-५०, ५२ कमल राम मिश्र-५०, ५२ गनेस---२३२ कल्याण सुन्दर---१०२ कान्हजी ब्राह्मण---२६२ गुमानीराम-४८ कामिल बुल्के (फादर)---२६४, २६५ गुरुप्रसाद---२३४ कालिका--६८ गुलाब-६२ कालिकाप्रसाद---२२२ गुलाब पाठक - १७६, १८४, २३४, २६० गोकुलप्रसाद---१६६ काशीनाथ मिश्र--७८ गौरीशंकर मिश्र- १८६ काशीराम सौधी-५६ कासीराई--- १२ घवकसराम--२६० कीर्तिगणि-६० चम्पालाल शर्मा - ३०० कुन्दन पाठक--- १७२ चिव्रसिंह (लाला) --- २२ कुमुदचन्द्र--- ८८ छविनाथ पण्डित - २१२ कुशाल दुबे--२०० छेदाराइ बन्दीजन-२६, १६०, २६८ केदारनाथ--- १२ छोटेलाल (प्रधान)-४८ केशविकशोर तिवारी---११, २७, ३७, ३६, ४१, जगदीशप्रसाद-- १६५ ४४, ४७, ४६, ४६, ६१, ६३, ६४, ६६, जगदीशशरण बिलगइयाँ 'मधुप'---४१, १६३, १३३, १४१, १४३, १४४, १६३, १६४, १६४, १६७, १६६, २४१ १७१, १७३, १७७, १८३, १८४, १८७, जगन्नाथ (लाला)—५४ १६४, १६७, २०३, २०७, २०६, २१७, जगन्नाथप्रसाद शुक्ल (पण्डित)—७ २२३, २२४, २२६, २३१, २३३, २३४, जनार्दनप्रसाद-- १०

जयराम-११६ जवाहर---२६८ जियालाल --झाऊराम मिश्र-१६८ टीकाराम--- १३४ ठकूराइन साहिब--१७२ ठाकूरप्रसाद शुक्ल-१६२ ठाक्रसंसह---२०० तुलाराम पाण्डेय-9६ थानसिंह-- ११६ दयाराम तिवारी (पं०)---२०२ दूर्गात्रसाद राम---२०४ देवीदत्त--२३२, २४० द्वारकानाथ जू-२३६ द्वारिका (लाला)—२१४ नगेन्द्र (डॉ०)—२६४, २६५ नवलिकशोर तिवारी-9६७ नवलबिहारी मिश्र (डॉ०)—३,७, ६,११, १३, १७, २१, २३, २५, २७, २६, ३१, ३३, ३७, ४१, ४३, ४६, ५१, ५३, ५५, ५७, ५६, ६१, ६३, ६६, ७३, ७६, ८१, १३३, १३५ १३७, १४१, १४६, १५१, १५३, १४६, १६१, १६३, १६४, १६७, १६६, १७१, १७३, १७४, १७७, १७६, १५१, १८४, १८७, १६१, १६३, १६४, १६७; १६६, २०१, २०५, २०७, २०६, २११, २१३, २१४, २१७, २१६, २२१, २२४, २३३, २३४, २३७, २४१, २४४, २४६, २५१, २५३, २५४, २५७, २५६, २६१, २६३, २६४, २६७, २६६, २७१, २७३, २७४, २७७, २७६, २८१, २८३, २८७, २६१, ३०३, ३०४, ३०७ निहाल सुन्दर---१२० त्रतापसाह—२५२ प्रतापसाहि -- २०, ३०

मधान--२७०

प्रभाकर शास्त्री--२३३, २४१ वखतसिंह (लाला) - १३० वखतावर मिश्र-५६ बलदेव मिश्र---रन, ३२, ६८, २५४, २७६, २७८ बलबीर सिंह-३, २६, ३६, ४४, १४६, १४१, १४६, १६३, १६७, १७३, १८१, २११, २१४, २२१, २२३, २२६, २३१, २३३, २३४, २४३, २८३, २८६ बाबुलाल गोस्वामी - १३५, १६१ बालगोविन्द-१७८ बालगोविन्द शुक्ल-३०४ वृजलाल दीक्षित-३० बेनी शुक्ल-१७२ वैजनाथ--9६२ ब्रजिक्कोर शर्मा--३६, ४६, ७५, १६३, १६७, १७६, १६३, १६७, १६६, २०१, २१७, २२१, २३४, २४७, २६७, २६६, २८६ ब्रह्मवदा सेन-२०४ भगवानदास - २६८ भगवानदास मुहरिंर---२८६ भगुअनदास-१०० भग्वनदास---२५४ भगुवादास - १२० भवन त्रिवेदी-- ५०, ५२, ५६ भवानीप्रसाद मिश्र - २२ मधुसूदनदास—२२० महाराज कुँवर दिल्लीपति जू देव---२५, ३२ माणिक्यचन्द्र-४२ मातादीन मुलाजिम - ३०४ माताप्रसाद गुप्त (डॉ०)---२, ३ माताम्बर द्विवेदी--४६, २१३ मिट्ठूलाल प्रधान—२०२ मूत्रालाल परसारिया-४७, ४४, १३७, १४३, १६६, २०६, २३७, २७५ मूलचन्द्र-५४ मेहरबान दुवे --- २२४

मोतीराम-१६०, २६० युगलिकशोर मिश्र---२२ रघनाथ भगत---२६० रघुनाथ सिंह (प्रधान) - १६८ रतनलाल---२६४ राजेन्द्रकूमार मिश्र (डॉ०) - ४१, ४७, ६१, ६५ रानीटण्डन (श्रीमती) एवं सन्तप्रसाद टण्डन- १८३, 959, 259 रामअधीन - १८२, १८६ रामकमार वर्मा (डॉ०)---२२८, २२६, २३६, रामजी उसहा-२१६ रामचन्द्र कुंडरा (प्रधान)---१५४ रामदास स्वामी समर्थ- १७० रामदीन पण्डित---२६४ रामप्रसाद बैद (लाला) - ६२ रामविजय - ११२ रामसहाय तिवारी--- २४ रामसूख---१६४ रिषिनाथ-१६४, १६८ लालामाखन (पं०)---१५२ लेखनी मिश्र - २०८, २१६ वस्त सिह—(लाला)—३5 वाकल मगजराज चौहान -- २१६ विनायक सुन्दर-9०२ विप्र गणेश--२४, २७२, विभति सिंह (ठाकूर)--६८ वैद्यनाथ पण्डित मुदरिस - २६ वैष्णवदास ---२०४, २०८, २१६, व्यलाकहींस् -- ६२ शंकरप्रसाद-३८, ७४ शंकर पाठक--- ५० शान्तिप्रिय द्विवेदी---२६५ शिवदत्त नागर---१०१, १०५, ११७ शिवदीन मिश्र-२४ शिवराम-६८

शिवसन्दरराम- ६२ शीतल ठठेर---२०२ श्यामाचरण खरे-७, ६, ११, ४४, ४४, ५७, ६३ १३७, १४४, १६७, १७४, २२३, २४४ 255 श्रीकृष्ण दबे—२६४ श्रीराम वर्मा-४३, ४४, ४६, १४६, १४३, १५५ २४७, २६१, २६३ समय सुन्दर-995 साहजीवराज-३०० सिताबसिंह पवार - ६ = सीता--१६६ सूरजराज धारीवाल--३;७, ११,२१,४१, ५३, ६४, ७३, ८४, ८७, ८६, ६१, ६३, ६४. ६७, ६६, १०१, १०३, १०४, १०७, १०६. १११, ११३, ११४, ११७, ११६, १२१, १२३, १२४, १२६, १३१, १३३, १३४. १३७, १४१, १४४, १४६, १४१, १४३, **9ሂድ, 9६9, 9६ሂ, 9७9, 9**59, 953, १६१, २२४, २२६, २३३, २३४, २३७; २४४, २४७, २४६, २८६, २८६, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ सेवकप्रसाद---२६८ सेवकराम विपाठी---२०० सेवाराम--- १६ सोमकान्त विपाठी---१७४ हरदयाल सक्सेना--४६, १२६, १३७, १६६, २१४, 239 हरप्रसाद--१४८ हरिदास मुखिया--६, १६४, १६७, २१७, २५३ 253 हरिदेव (पण्डित)--- १५० हरिवाच आनन्द-990 हरीसिंह कायस्थ (लाला)--७४ हीरालाल कायस्थ- १२ हीरालाल पाठक------हुकूमचन्द्र-- १०४